| (**)<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>(<br>( | <sup>(***</sup><br>वीर | ×××××<br>सेवा | (४४४ ४४)<br>म निदर | ×           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| ž<br>Ž                                                                                         |                        | दिल्लं        | î                  | ×           |
| ž<br>X                                                                                         |                        |               |                    | X           |
| Ž<br>Ž                                                                                         |                        | *             |                    | X<br>X      |
| *<br>*<br>*                                                                                    |                        | ४४            | 86                 | X<br>X<br>X |
| भ<br>इंक्रम<br>इं                                                                              | मस्या                  | 25-9          | (30                | 7)36        |
| र्डे काल<br>ह                                                                                  | न०                     |               |                    | <b>X</b>    |
| ४<br>४ खण्ड                                                                                    |                        |               |                    | X           |
| XXXX<br>X                                                                                      | (XXX)                  | KXXXX         | (xx.xxx            | ä<br>KKKKK  |

# बुद्ध श्रीर बौद्ध साधक

भगवान बुद्ध और उनके कतिपय शिष्य-शिष्याश्रों की जीवन-स्मृतियाँ

> बंखक भरतसिंह उपाध्याय

सस्ता साँहित्य मंडल प्रकाशन

प्रकाशक मार्तरह उपाध्याय, मंत्री सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली

> पहली बार: १६४० भूल्य डेढ़ रुपया

> > सुद्रक न्यू इरिडया प्रैस कनाट सर्कम नई दिस्ती

### निवेदन

भगवान् बुद्ध श्रौर उनकं कुछ शिष्य-शिष्याओं की जीवन-स्मृतियाँ इन एटों में श्रक्कित हैं। पहले तीन श्रध्यायों में सामान्यतः भगवान् बुद्ध की जीवन-विधि का वर्णन है। वाद के श्रध्यायों में साम भिस्तु, एक उपासक (गृहस्थ-शिष्य), तीन भिद्धिणियाँ श्रौर एक उपासका, इस प्रकार नौ साधक-साधिकाश्रों के जीवन-चित्र उपस्थित किये गए हैं। इस प्रकार कुल १२ श्रध्याश्रों में बौद्ध जीवन-विधि के प्रतिनिधि रूप को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। वर्णन 'वाद' श्रौर सिद्धान्तों में मुक्त रहे, ऐसी लेखक की चेष्टा रही है।

भगवान् बुद्ध के विषय में यद्यपि श्राज हमारी उदासीनता कुछ कम हुई है, किन्तु पूर्वकालीन बौद्ध साधक श्रौर साधिकाएँ तो श्रम भी भारतीय साधना के उपेचितों में से ही हैं। ये वे भाष्यात्मिक स्रोत हैं जो श्रमी हमारे लिए श्रक्षात हैं। हम यह श्रनुभव नहीं करते कि यही वे श्राधार हैं जिन पर शास्ता ने श्रपने शासन की नींव रक्खी थी। शाक्य गोतम ने उरुवेला की भूमि में जिस ज्ञान का साचारकार किया, वह उनके साधनाशील शिष्यों के माध्यम से ही समाज की शिराशों मे न्याप्त होकर उस चिर सुन्दर श्रालोक के रूप में फूट पड़ा, जिसे हम बौद्ध संस्कृति के सामूहिक नाम से पुकारते हैं। इस संस्कृति से एक बार समय भारतीय जीवन श्रालोकित हो उटा श्रौर उसकी श्रमिन्यक्ति बाद में साहित्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकारी श्रादि के रूप में न केवल भारत के ही, श्रपितु विश्व के एक विशाल भूखण्ड के निवासियों की सत्त्वशुद्धि श्रौर विकास के लिए हुई। उससे हमें श्रपनी मूलभूत समस्याश्रों के शाज भी हल मिल सकते हैं, इसमें संदेह नहीं।

कहा गया है कि बहुतों के हित के खिद ही तथागत का श्राविर्धाव होता है। "बहुनं वत अत्थाय उप्पज्यन्ति तथागता।" बहुतों का, सब का, हित क्या है, इसके खिए श्राज हमारी भी खोज चल रही है। इस सम्बन्ध में हमें देखना चाहिए कि तथागत की क्या दृष्टि रही। फिर ऐसा भी खगता है कि तथागत के शिष्यों के रूप में हम स्वयं ही रहे थे। यह श्रात-भाषुकता नहीं कही जा सकती। सारिपुत्र, श्रानन्द श्रोर महाकाश्यप हमार ही हाई हजार वर्ष पूर्व के जनमों के नाम हैं। हमें कम-से-कम श्रपने श्राप को तो पहचानना ही चाहिए।

यद्यपि सिद्धान्त-स्थापन की दृष्टि इन जीवनियों में नहीं है, परन्तु इतना तो माना ही जा सकता है कि भगवान् बुद्ध आर्य धर्म के एक महान् संशोधक थे। प्राचीन वैदिक साहित्य में मानवता के परिपूर्णता-विधायक जिन आदशों की स्थापना हुई है, उनका पूर्ण विकास हमें तथागत के जीवन में मिलता है। भगवान् ने स्वयं कहा भी था, "मिचुओ, इस लोक में तथागत ही अकेले आर्थ हैं।" तथागत और उनके शिष्यों ने कहाँ तक आर्य जीवन-मार्ग को परिपूर्णता प्रदान की, पाउक इन एन्टों में देखेंगे।

प्रस्तुत जीवनियों के उपादान पालि-तिपिटक श्रीर उसकी श्रद्धकथाएँ हैं। महापंडित राहुब सांकृत्यायन, मदन्त श्रानन्द कौसल्यायन श्रीर भिषु अगदीश काश्यप के श्रनुवादों तथा पाबि 'डिक्शनरी धाँव प्रांपर नेम्स' से लेखक को काफी सहायता मिली है। वह इन सबका हृदय से कृतज्ञ है।

भगवान् बुद्ध ने एक बार कहा था, "जिस समय आर्थ साधक बुद्ध, धर्म और संघ की अनुस्मृति करता है, उस समय उसके चित्त में राग पैदा नहीं होता, द्वेष पैदा नहीं होता, मोह पैदा नहीं होता; बिक ऋज, पित्र मार्ग पर ही खरा। हुआ उसका चित्त होता है।" यदि चण भर के लिए भी हमारी यह अवस्था साधित हो जाय तो हम सब ने बहुत कुछ कर लिया। राग, द्वेष और मोह से संकुल इस लोक को समता, पीति

#### सात

श्रीर मैत्री-पूर्व चित्त से भर देना, श्राच्छादित कर देना, भारी कृतकृत्यता है । इसके बिए श्रद्धा मिले, बब मिले, इसलिएये श्रनुस्मृतियाँ हैं ।

जैन कालेज बड़ौत

—भरतसिंह उपाध्याय

## विषय-सूची

|            |                                         |     | वृहरु      |
|------------|-----------------------------------------|-----|------------|
| ٤.         | बुद्ध के स्वभाव व जीवन की विशेषताएँ     |     | १          |
| ₹.         | भगवान् बुद्ध 'तथागत' क्यों कहलाते हैं ? | ••• | १४         |
| ₹.         | तथागत का ईर्यापथ                        |     | <b>२</b> १ |
| 8.         | धर्मसेनापति सारिपुत्र                   | ••• | २=         |
| У.         | <b>ऋान</b> न्द्                         | ••• | ४४         |
| ξ.         | <b>श्रंगुलिमा</b> ल                     | ••• | 58         |
| v.         | वक्कुल स्थविर                           | ••• | ६३         |
| ۲.         | त्रमाथपिंडिक                            | ••• | ७३         |
| <b>.</b> . | महाप्रजापती गोतमी                       | ••• | ११०        |
| o.         | पटाचारा                                 | ••• | ११४        |
| ۲۶.        | श्रम्बपाली                              | ••• | १२०        |
| १२.        | सुज्जुत्तरा                             | ••• | १२७        |
|            |                                         |     |            |

# बुद्ध श्रोर बोद्ध साधक

#### : १ :

### .बुद्ध के स्वभाव व जीवन की विशेषताएँ

भगवान बुद्ध के स्वभाव श्रीर जीवन की महत्ता की पूरी तरह जानना दुष्कर है ! मानवीय बुद्धि उसे तौलना चाहती है; किन्तु उसके प्रयत्न में स्वयं तुल जाती है। धर्मसेनापति सारिपुत्र ने उसे एक बार बढ़े उदार शब्दों में तौलना चाहा (महापरिनिब्बाण-सुत्त ), किन्तु शास्ता के हाथों वे स्वयं तौले गये ! वास्तव में बुद्ध-शासन व्यक्ति-प्रधान है ही नहीं । वह विचार-प्रधान है । व्यक्तिगतरूप से गीतम भी एक मनुष्य मात्र हैं। किन्तु सम्यक् सम्बुद्ध होने के नाते वे विशुद्ध श्रनुमृति स्वरूप ही हैं; यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। प्रकृत स्वभाव-अध्ययन तो हम द्वन्द्व-परिष्तुत मानवों का भी नहीं कर सकते. फिर उस महापुरुष के विषय में तो क्या कहना जो सभी बाह्य श्रीर श्रान्तरिक द्वन्द्वों की पहुंच से बाहर हो चुका था, सभी मानवीय असंगतियों का अतिक्रमण कर चुका था और जिसके जिये सुख-दुख-रूपी वेदनाओं का अनुभव करना ही बाकी नहीं बचा था ! श्रतः बुद्ध के चित्त की श्रवस्था को भ्राज तक किसी ने माँकदर नहीं देखा। फिर भी चुंकि वह महापुरुष मनुष्यता श्रीर ज्ञान के एक नये युग का प्रवर्तक था और हम ज्ञान-संवेदन-शील मनुष्य हैं, श्रतः उसके यद-चिद्वों की कुछ खोज किये बिना हम नहीं रह सकते।

भगवान् बुद्ध ने बोधिसःव होने की श्रवस्था में, श्रर्थात् जिस समय वे सम्यक् ज्ञान की खोज कर ही रहे थे, मनुष्य-श्रीगन के उन सब धारोह-अवरोहों, विचिकित्साओं, अयों और विषमताओं को अनुभव किया था जो एक सत्य-गवेषक को कभी भी अनुभव करनी पढ़ती हैं। उनके इस जीवन में मनुष्योचित विशेषताओं के साथ-साथ इम उन सब साधनाओं की चरम श्रभिन्यक्ति देखते हैं जो प्राग्वौद्ध-काजीन भारत में प्रचिजित थीं। महाभिनिष्क्रमण्-काल से लेकर उरु-वेला की लोमहर्षक तपस्या तक के गोतम के जीवन में पूर्ववर्ती वैदिक और उत्तर वैदिक-काजीन साधनाओं का सारा इतिहाम ही सिकिहित है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका क्रमिक वर्णन भी बड़ा लाभप्रद हो सकता है; किन्तु इस यहाँ गोतम के खुद्दव-प्राप्ति के बाद के जीवन की जष्य कर ही कुछ कहेंगे।

भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी स्व-निरपेक्तता, उनके द्वारा 'श्रहं' का सम्पूर्ण त्रिसर्जन श्रौर उनकी निःसङ्गता । 'गोतम बुद्ध' नाम का ब्यवहार श्राज हम करते हैं; किन्तु थह केवल पहचान के लिये हैं। वास्तव में 'बुद्ध' के बाद 'गोतम' का श्रस्तित्व ही नहीं रह गया। ज्ञाता मिटकर स्वयं ज्ञान हो गया। विश्रद्ध बोध ही 'बुद्ध' के रूप में मूर्तिमान हो उठा । बेचारा शुद्धोदन इस तत्व को नहीं सम्म सका। इसिबए उसे अपने पुत्र का किपेब-वस्त की गुलियों में भिषापात्र लेकर निकलना अच्छा नहीं लगा । लेकिन जब उसे पता लगा कि मेरा पुत्र श्रव गोतम-वंश मे नहीं, बल्कि बुद-वंश में उत्पन्न हुचा है तो उसकी श्राँखें खुर्जी । वह श्रौर उसके बाइ उसकी परनी, जिन्होंने गोतम को गोद में खिलाया था. बुद की शरण गए। बुद्ध की शरण जाना किसी व्यक्ति की शरण जाना महीं था। वह विशुद्ध अनुभूति की महत्ता का स्वीकरण मात्र था सम्पूर्ण गोतम-परिवार के अति श्रव बुद्ध का एक नवीन दृष्टिकोस था। गोपा अब गोतम की निय पत्नी नहीं थी। वह बुद्ध की धसीम करुखा की पात्र साधिका थी। राहुल अब शाक्यराज का उत्तरा-धिकारी नहीं था। वह बुद्ध के उस अतुलनीय धर्मगाज्य का अधिकारी था जिसमें उसका प्रवेश कराने के जिये सातिपुत्र को प्रेरित करते हुए भगवान ने कहा था, "सारिपुत्र! राहुज के केश काटकर इसे काषाय वस्त्र दो और भिन्न पद में प्रतिष्ठित करो।" हतनी निर्ममता के साथ संसार के किसी महापुरुष ने ध्रपने एकमात्र घौरस पुत्र को बेघरबार की श्रवस्था में दीश्वित किया हो, ऐसा उस्त्रेख उसके इतिहास में नहीं है। श्रनासक्त भाव की चरम सीमा हमें बुद्ध-जीवन में मिजती है।

श्रपनेपन की भावना से तथागत ने श्रपने किसी कार्य को श्रन-रंजित नहीं होने दिया। वस्तुगत सत्य ही उनके बिये सब कुछ था, श्रपने व्यक्तित्व के भार से उसे बोभिन्न बनाने की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। इसीलिए उपदेश देते समय वह अक्सर कहा करते थे, "चाई तथागत उत्पन्न हों. चाहे तथागत उत्पन्न न हों. किन्त यह जो पहार्थी का नियम के ग्रन्दर भवस्थित रहना है, वह तो ठहरेगा ही " (उप्पादा वा तथागतानं अनुष्पादा वा तथागतानं ठिता व सा धातु धम्मद्भितता धम्मनियामता)। इसी प्रकार कालाम नामक चत्रियों के प्रति दिये हुए ग्रपने प्रसिद्ध उपदेश में अनवान ने व्यक्ति-निर्वेचभाव से ही सत्य को खोजने का मार्ग दिखाया था। इस भाव की चरम श्रभिव्यक्ति तो हम उनके जीवन के श्रन्तिम श्रंश में ही देखते हैं। भगवान शरीर छोड़नेवाले हैं। उनके श्रतुरक्त शिष्य श्रानन्द चिन्ता से उनसे पूछते हैं, "भन्ते ! तथागत के शरीर का (दाह-संस्कार) इस कैसे करेंगे ?" भगवानु का यही भावकतारहित उत्तर होता, "श्रानन्द ! तथामुख की शरीर-पूजाकर तुम अपने श्रापको बाधा में मत डाखो । तम तो श्रवने जिये सच्चे पहार्थ की ही खोज में जगी। सच्चे पदार्थ के तिये ही प्रयत्नशील बनी। अपने आपको ही शरण बनाओ। अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे की शरण मत जाओ।" इसी प्रकार श्रानन्द जब भगवात् से भिष्तु-संघ के लिये श्रक्षिम शब्द कहते के किये प्रार्थना करते हैं तो कुमालु शास्त्र का वही अनासक उत्तर होता

है, "श्रामण्द ! मिल्लु-संघ मुम से क्या चाहता है ? जिसको ऐसा भान हो कि मैं भिल्लु-संघ को घारण करता हूँ अथवा कि मिल्लु-संघ मेरे उद्देश्य से है, वह अवश्य भिल्लु-संघ के लिये कुछ कहे। आनन्द! तथागत को कभी ऐसा नहीं हुआ कि भिल्लु-संघ को मैं जारण करता हूं अथवा कि भिल्लु-संघ मेरे उद्देश्य से है। आनन्द! तथागत भिल्लु-संघ के लिये क्या कहेंगे ?" इतनी अनासक्ति के साथ संसार के किसी धर्म-संस्थापक ने अपने द्वारा स्थापित संघ को छोड़ा हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। आसक्ति की सूचम गन्ध तक भी हम खुद्य-जीवन में कहीं नहीं पाते। यही कारण है कि अपने बाद संव का संचालन करने के लिये उन्होंने जान-ब्रमकर किसी व्यक्ति को उसका नायक तक नहीं चुना। अमूर्त धर्म की देखरेख में ही उन्होंने संघ को छोड़ा। व्यक्तित्व की इतनी उपेक्षा की, धर्म के इतने बड़े शासन की, दुनिया के इतिहास में दूसरी मियाल नहीं है।

उपर बुद्ध के अनासक्त भाव और निःसङ्गता का किंचित् निदर्शन किया गया है। उससे यह अस हो सकता है कि वे लोक-बाह्य आदर्श के पक्षपाती, मानवीय भावनाओं से रहित और नितानत निवृत्ति-परायण महास्मा थे; परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। भगवान् बुद्ध देव थे, देवातिदेव थे, किन्तु देवतावत् पाषाण नहीं। वे बुद्ध होने के साथ-पाथ परम अनुकम्पक शास्ता भी थे। मनुष्यता क्या चीज है, इसके लिये उनका जीवन पदार्थ-पाठ है। पूर्ण अना-सक्त होते हुए भी भगवान् बुद्ध ने संघ की स्थापना की, प्रत्येक साधव-साधिकाओं के जीवन की अलग-अलग चिन्ता की और अपने स्वभाव को मदुता से लोक-जीवन पर वह अमिट प्रभाव डाला जो आज भी बना हुआ है। बड़े-बड़े कामों की अपेश अधिकतर छोटी-कोटी बातों में ही मनुष्य का स्वभाव अधिक प्रतिबिध्वत होता है। दूर से आये हुए भिक्कों से भगवान् सर्व प्रथम पृष्ठते थे, "कहो भिष्ठ ! कुशखता से तो हो ? रास्ते में कोई हैरानी तो नहीं हुई ?

भिषा मितने में दिक्कत तो नहीं हुई ?" फिर कुछ इस प्रकार वार्ताजाप चलता था, "भिष्ठ ! तुम्हारी श्रायु क्या है ?" "भन्ते ! मेरी श्रायु एक वर्ष की है।" " "भिन्त ! तुमने इतनी देर क्यों की ?" "मन्ते ! बहुत देर के बाद मैं सांसारिक भोगों के दोषों को समम सका।" भिचुओं के प्रति भगवान् की बड़ी वस्सवाता थी। जो महापुरुष श्रजातशत्र जैसे पितृत्रधक श्रोर धम्बपाली, धभयमाता, विमला जैसी पाप-चारिणी खियों के प्रति भी अपूर्व करुणा और सान्त्वना का परिचय दे सकता था, वह अपने शिष्यों के प्रति पुत्र का-सा व्यवहार क्यों न करता ? श्रनेक बार हम उन्हें रोगी 'भिन्नुश्रों की सेवा-शुश्रुषा करते देखते हैं। ग्रानन्द के साथ एक रोगी भिन्नु की सेवा करने का प्रकरण तो श्रति प्रसिद्ध ही है। एक बार घर से श्रपमानपूर्वक निकाबा हुश्रा ब्यक्ति (पन्थक) भगतान् के निवास की श्रोर श्रा निकला। विहार के दरवाजे पर बैठा हुन्ना वह रो रहा था। "भगवान् वहाँ श्राये। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रक्खा श्रीर मुक्ते बांहों से पकदकर विहार के अन्दर ले गए। अनुकम्पा-पूर्वक शास्ता ने मुक्ते पैर पोंछने के लिए श्रॅंगोछा दिया।" इसी प्रकार परिवार-वियोग के शोक से विचिष्त-मानसा पटाचारा को "भगिनी ! अपनी चेतना को संभाव-" इस प्रकार श्राश्वासन देते हुए भगवान् ने श्रपने श्राष्ट्रय में विया था। भगवान् के शरीर छोड़ने के कुछ चर्यों पूर्व हो सुभद्र नामक परि-

<sup>\*</sup> भिनुत्रों की त्रायु उनके भिनु-पद के सस्कार के समय से गिनी जाती थी, जन्म-काल से नहीं!

भगवा तत्थ त्रागिच्छ सीसं मव्हं परामित । बाहाय मं गहेत्वान संघारामं पवेसिय । त्रानुकम्पाय मे सत्या पादासि पादपुं छुनि ॥

थेरगाथा, गाथाएँ ५५६—६० (भिन्नु उत्तम द्वारा प्रकाशित संस्करण्)।

माजक भगवान् के दर्शनों के क्षिये श्राया था। विचारवान् श्रानन्द ने छसे यह सममाकर भगवान से मिलने से रोक दिया था कि इससे तथागत को तकलीफ होगी। "मित्र स्भइ! तथागत को कष्ट भत हो। अगवान थके हुए हैं।" अगवान ने आनम्द की बात सुन स्ती। तुरन्त श्रामन्द को श्राज्ञा दी, "श्रामन्द ! सुभद्र को मना मत करो । सुभद्र को तथागत के दर्शन पाने दो । सुभद्र परम ज्ञान की इच्छा से ही सभे पूछने आया है। सभे तकलीफ देने की उसकी इच्छा नहीं है।" श्रानन्द ने सुभद्र परिवाजक को विज्ञापित किया, "जायो मित्र सुभद्र! - भगवान तुम्हें मिलने की आजा देते हैं।" परिवाजक ने भगवान की उस दशा में भी उनसे उपदेश ग्रहण किया। शास्ता के लिये उपदेश देने का कोई श्रसमय नहीं था. यदि वे जानते कि इससे उसरे को लाभ होगा । शिष्यों के समान ही उनकी अपनी शिष्यात्रों पर भी अनुकम्पा थी । वे स्त्रियों की सामध्ये और जान के बड़े प्रशंसक थे। उनकी शिष्याओं में से अनेक पुरुषों तक को उपदेश देती थीं। धम्मदिला श्रीर विशाख का र्सवाद इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है । इसके श्रतिरिक्त शुभा. सुमेघा, रोहिली, शैला, सोमा, पटाचारा और महाप्रजापती गोतमी श्रादि श्रनेक भिन्नणी महिलाएं तो उपदेश और जन-सेवा श्रादि का कार्य करती हुई विहरती थीं । तथागत के सभी शिष्य-शिष्यात्रों की अपने शास्ता में अपरिमित भक्ति और श्रदा थी। भगवान के शरीर छोड़ने के समय हम देखते हैं कि उनका कोई शिष्य बांह पकड़ कर रो रहा है, कोई कटे बृच की तरह पृथ्वी पर गिर रहा है, कोई धरती पर जोट रहा है। श्रानन्द तो विहार के भीतर जाकर खंटी पकड़े रो रहे हैं। कुछ ऐसे भी वीतराग भिन्न हैं जो स्मृति-सम्प्रजन्य-पूर्वक दु:ख को सह रहे हैं। परन्त शिष्यों पर पुत्रों का-सा प्रेम करने वाले तथागत का उनके प्रति यही आश्वासनकारी वचन होता है. "भिषुत्रो ! क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं कह दिया है कि सभी प्रियों

से वियोग होता है। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाश होने बोक्सा है। हाथ ! वह नाश न हो, यह सम्भव नहीं।" इस समय भी मगवान की इच्छा भिच्छमों (श्रीर उनके निमित्त से भविष्य की जनता) के कल्यामा की ही है, अपने अमरत्व साधन की नहीं। "इसिबिए भिज्ञ थो! मैंने जो धर्म उपदेश किया है, तम अच्छी प्रकार उसे सीलकर उसका सेवन करना, भावना करना, बढ़ाना । शायद तुमको ऐसा हो कि हमारे शास्ता तो चले गए, श्रव हमारे शास्ता नहीं हैं। ऐसा मत समकता। मैंने धर्म श्रीर विनय के जो उपदेश दिए हैं. मेरे बाद वही तम्हारे शास्ता होंगे।" धर्म सेनापित सारिपुत्र श्रीर मीद्गस्यायन के परिनिर्वाण के अवसर पर भगवान ने उनके विषय में जो उद्गार प्रकट किये उनसे मालम होता है कि वे अपने शिप्यों में कितनी अनुरक्ति रखते थे. किन्त फिर भी उनकी मृत्य पर "तथागत को शोक-परिदेव नहीं है।" यही पूर्ण मन्ज्यता है। भगवान के कोमल स्वभाव का एक उदाहरण श्रीर । चुन्द नामक लुहार के यहाँ भगवान ने अन्तिम भोजन किया। उसके बाद उन्हें दस्त लग गए श्रीर फिर कहीं भोजन नहीं किया। शरीर छोड़ने से पूर्व भगवान को यह श्राशक्का हुई कि कहीं चुन्द लुहार इस बात को विचार कर अपने चित्त में दुःख न माने कि मेरे यहां भोजन कर तथागत ने शरीर छोड़ा। इसलिए भगवान शरीर छोड़ने से पूर्व यत्नपूर्वक श्रानन्द को समसा जाते हैं. "श्रानन्द ! चुन्द लुहार की इस चिन्ता को तू दूर करना और कहना—'मित्र ! बाभ है तुसे, तुने सुलाम कमाया, जो तेरे भोजन को खाकर भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।" भिच्नुग्रों का भगवान को इतना ध्यान रहता था कि भोजन से पूर्व अनेक बार हम उन्हें अपने उन भिचुओं के बारे में जो भीजन के समय उपस्थित नहीं हो सके, पूछताछ करते देखते हैं श्रीर जबतक वे नहीं श्रा जाते. भोजन श्रारम्भ नहीं किया जाता । इससे मालुम होता है कि भगवान बुद्ध व्यवस्था सम्बन्धी छोटी-छोटी बातों में भी कितने सतर्क रहते थे।

विचार श्रीर कार्यन्यस्त जीवन में विरोध नहीं है, परन्तु यदि विशेषता की दृष्टि से देखा जाय तो बुद्ध-जीवन विचार-प्रधान था, कार्य-प्रधान नहीं। प्रज्ञा उनके जीवन की मुख्य विशेषता थी. कर्म उसकी साधनावस्था मात्र था। यही कारण था कि सम्बोधि प्राप्त करने पर भगवान् को उपदेश देने की इच्छा नहीं हुई। वासना के सय का यह स्वाभाविक परिणाम था। सप्ताहों तक विमुक्ति-सुख का श्रानन्द लेते ही बैठे रहे । बुद्ध-नेश्रों से देखा कि संसार दु:खी है । प्राणी दु:ख-विद्वत हो छटपटा रहे हैं। दुःख से निःसरण का मार्ग नहीं जानते। ज्ञानी ने शास्ता बनना स्वीकार कर लिया । ब्रह्मविद महारमा कियावान हो गया । 'क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ।' यह उपनिषद् की वाणी बुद्ध के रूप में सफलीमृत हो उठी । बाद के पैतालीस वर्ष श्रहनिंश जोककल्याण के चिन्तन और उसके अनुकृत कार्य करने में ही बीते। खाने, पीने, सोने भादि के समय को छोडकर शास्ता का धर्मीपदेश सदा अखण्ड ही चलता रहा । पर इतने समय के ग्रन्दर एक बार भी तथागत के श्रन्दर 'श्रहं' का भाव पैदा नहीं हुशा । केवल करुणा, परदुःल-कातरता, ही तथागत के इन कार्यों को प्रेरक बल देती रही । निरन्तर कार्यज्यस्त जीवन'बुद्धत्व-ज्ञान को कलुषित नहीं कर सका। इसका साच्य देते हुए भगवान ने स्वयं कहा है, "भिन्नुश्रो! जिस चित्त-श्रवस्था से मैंने प्रथम बार श्रभिसम्बुद्ध होते समय विहार किया, चित्त की उसी विशेष श्रवस्था से मैं श्रपने शेष जीवन में भी विहरता रहा।" \*इसी का सादय देते हुए उदायी स्थविर ने भी भगवान के विषय में कहा है, 'चलते हुए भी भगवान समाधि में स्थित हैं, उहरे हुए भी भगवान समाधि में स्थित हैं, स्रोते हुए भी भगवान् समाधि में स्थित हैं, बैठे हुए भी भगवान समाधि में स्थित हैं। सभी जगह भगवान समाधि में स्थित हैं.

<sup>\* &#</sup>x27;'येन स्वाइं भिक्खवे विहारेन पठमाभिसम्बुद्धो विहरामि, तस्स पदेसेन विहालिं'' (सयुत्त निकाय)

-यही उनकी सम्पदा है।" थेरगाथा(६६६-६७)। महाकारयप ने भी इसी -का साक्य देते हुए कहा है, "सदा चरति निब्बतो" अर्थात् महाज्ञानी बुद्ध सदा निर्वाग प्राप्ति की श्रवस्था में ही विहरते हैं। इसे ही हम -गोतम का 'बुद्धत्व' कहते हैं।

भगवान बुद्ध के विषय में कहा गया है कि उनका कोई ऐसा छिपा हुआ कायिक या मानसिक कर्म नहीं था जिसके जिये उन्हें चित्त का -सन्ताप उठाना पड़े या दूसरों के सामने कि जितत होना पड़े। उनका बाहर भीतर एक था। जिन नियमों का उन्होंने उरदेश दिया उनका स्वयं पुरा पालन किया। फिर भी वे श्रपने को श्रति-मानुषी कोटि में नहीं रखना चाहते थे। उनमें बुद्धस्व की पूर्ण इमता थी, किन्तु साथ ही श्रपूर्व विनन्नता भी । संयुत्त-निकाय का एक प्रसंग इस सम्बन्ध में श्रायन्त महत्वपूर्ण है। एक दिन भगवान् पूर्णमासी के दिन खुती जगह में भिन्नुश्रों सहित बैठे हुए थे। सन्ध्या का समय था। भिन्न जोग भविष्य के संयम के लिए श्रपने श्रपराधों की देशना (इमा-याचना) कर रहे थे। सबके बाद में भगवान ने भिन्नुश्रों को सम्बोधित किया, "भिजुन्नो ! यदि मेरे मन्दर कोई काया सम्बन्धी, वागी -सम्बन्धी या विचार-सम्बन्धी दोष देखते हो तो मुक्ते बतलाश्री।" इसी प्रकार जब एक बार एक बाह्यण ने भगवान से पूछा, "भनते ! क्या आप दिन में सोने की अनुमति देते हैं ?" तो भगवान ने अत्यन्त विनम्रता-पूर्वक श्रीर स्पष्टतापूर्वक स्वीकार किया - "पिछले गर्मी के महीने में, एकबार भिचा से लौटने के बाद, भोजन करने के पश्चात मुक्ते स्मरण बाता है. सीधे करवट से, स्मृति को सामने रखकर इन्द्रिय-संयमपूर्वक चौपेती जपेटी हुई चादर पर लेटते हुए भ्रापना मपकी लगकर सो जाना।" श्रति-मानुषी शक्ति का भगवान तथागत ने कभी दावा नहीं किया । उन्होंने मानवीय पुरुषार्थ की महिमा -गाते हुए सदा यही कहा कि उसके द्वारा जो कुछ लभ्य है वही उन्होंने पाया है । इसीबिए अपने आपको अन्य सब मनुष्यों के सीय रखकर ही वे कहा करते थे, "भिज्ञ थे ! चार प्रार्थ-सत्यों के श्रज्ञान के कारण ही इस प्रकार दीर्घकाल से मेरा और तुम्हारा यह भटकना, संसरण, श्रावागमन हो रहा है।" मनुष्यता को जानने वाले डाक्टर ढालके ने ठीक ही कहा है—"यह उच्चतम है, इससे श्रागे कोई मनुष्य मंहीं जा सकता।" (This is the highest, further can no man go.)

भगवान बुद्ध के स्वभाव की एक विशेषता उनकी निःशब्द-प्रियता थी। तथागत एकांत में अभिरमण करते थे। भिचुओं से भरा हुआ उनका श्राश्रम भी प्रशांत, गम्भीर सरोवर की तरह निःशब्द होता था। एक बार राजा अजातशत्रु जीवक के साथ भगवान् के दर्शन के जिए गया था। कुछ रात हो गई थी। ब्राश्रम निकट था, किन्तु चारों म्रोर संकाटा द्वा रहा था। राजनीति के वातावरण में पला हुआ अजातशत्र शंकित हो उठा। कहीं जीवक उसके साथ छुत तो नहीं कर रहा है ? "श्रार्थ जीवक ! मेरे साथ घोखा तो नहीं कर रहे ? यह कैसे सम्भव है कि जहां १२४० भिचुत्रों का विशाल जन-समुदाय हो वहां एक भी खांसने या छींकने का शब्द सुनाई न दे ?" प्रजातशत्र डर रहा था कि कहीं जीवक उसे शत्रु के हाथ में समर्थित करने तो नहीं जा रहा है! जीवक ने विश्वास दिलाते हुए कहा, "राजन्! सीधे चले श्राइए। डरिए नहीं। वह देखिए, श्रास्थान-मंडप में दीपक जल रहे हैं श्रीर पूर्व की श्रीर मुख किए भगवान् बैठे हुए हैं। उनके चारों कोर भिच्नगण बेटे हैं।" शान्ति श्रीर सफाई बौद्ध विहारों की दो प्रधान विशेषताएँ थीं।

राग-द्वेष की निवृत्ति के लिये एकांतवास की भगवान् आवश्यक साधन मानते थे। सब दोषों से पूर्ण विमुक्त होकर भी वे एकांतवास करते थे। किस कारण १ इसे ब्यक्त करते हुए उन्होंने जानुश्रीणि नामक बाह्मण से कहा है, "ब्राह्मण् ! शायद तेरे मन में ऐसा हो—'श्याज भी श्रमण गोतम का राग नष्ट नहीं हुआ, द्वेष नष्ट नहीं हुआ, मोह नष्ट महीं हुआ, इसीलिए वह अरएय, वनखंड और सूनी कुटिया का सेवन करता है। बाह्मण ! इसे इस प्रकार नहीं जानना चाहिए। बाह्मण ! दो बातों के लिये में अरएय सेवन करता हूं: इसी दश्यमान शरीर के सुख-विद्वार के लिये श्रीर श्रागे श्राने वाली जनता पर श्रनुकम्पा के लिये, जिससे मेरा श्रनुसरण कर वह सुफल की भागी बने।"

भगवान् बुद्ध निन्दा श्रीर स्तुति दोनों से परे थे। एक बार सुनस्त्र नामक लिच्छवि सरदार भिच्न-संघ में प्रविष्ट होने के बाद उसे छोड़कर चला गया और बुद्ध के विषय में प्रवाद फैलाने लगा कि इनका धर्म तो केवल इनकी बुद्धि की उपज है और ऐन्द्रिय अनुभूति से भागे गीतम का ज्ञान नहीं जाता । जब यह बात सारिपुत्र ने शास्ता को सुनाई तो उन्होंने कहा. "वह नासमक मनुष्य कोध के वश में हो गया है। कोध के कारण ही उसने ऐसा कहा है।" एक बार एक बाह्यण ने भगवान को 'चोर' श्रीर 'गधा' तक कह दिया, किन्तु भगवान ने उसे शान्तिपूर्वक सुनते हुए यही कहा, "गाली देनेवाले का जो लौट-कर गाली नहीं देता वह दुहरी विजय प्राप्त करता है।" भगवान के श्वसुर ने जब उन्हें अपनी वैराग्य-वृत्ति के लिये किपलवस्तु में गालियाँ सुनाई तो बदले में उनके मुख से केवल मन्द मुस्कान ही वे निकाल सके । सम्भवतः बुद्ध का यह प्रथम बार स्मित प्रकट करना था । कुछ लोगों ने गोतम को 'बूचल' तक कहा, उन पर व्यभिचार के श्रारोप तक लगाये, दूसरों ने उन्हें 'भगवान्' 'महर्षि' 'देवातिदेव' कहकर पूजा, किन्तु भगवान् दोनों हो हालतों में पूर्ण श्रनासक्त रहे । श्रपने शिष्यों के लिये उनका कहना था, "भिन्नुखो ! यदि दूसरे लोग तुम्हारी निन्दा करें तो न तो तुम्हें इस कारण उनसे क्रोध और हेप ही करना चाहिए और न अपने हृदय में जलन ही अनुभव करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि दूसरे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम्हें इस कारण प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए।" कोशबराज प्रसेनजित् भगवान् के शरीर के प्रति ऋत्यन्त गौरव प्रदर्शित करता था, सिर से भगवान के

पैरों में गिरता था, भगवान के पैरो को मुख से चूमता था, हाथ से पैरों को दबाता था और अपना परिचय देते हुए कहता था, "भन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित कीशल हूं।" किन्तु उसके आदरों को देखकर भगवान को केयल यही होता था, "जो पहले ही त्याग दिया गया है, उसी के विषय में यह सब हो रहा है।"

भगवान बुद्ध का जीवन सादगी का नमूना था। दिन में केवल पुक बार भोजन करते थे। बुद्धत्व प्राप्ति के बीस वर्ष तक उन्होंने किसी गृहस्थ का दिया हुन्ना वस्न तक नहीं पहना। कोधिराजकुमार ने एक बार उनको ध्रपने यहां निमन्त्रित किया श्रीर उनके स्वागतार्थ मार्ग में पाँबड़े विद्धा दिये गए। बिनम्र शाम्ता ने उन पर चलना स्वीकार नहीं किया । उनके श्रमिश्राय की ज्ञापित करते हुए श्रानन्द ने राजकमार से कहा, "राजकमार! चैल-पंक्ति को हटा लो। तथागत इस पर नहीं चलेंगे। तथागत भविष्य की जनता का विचार कर रहे हैं।" भगवान भविष्य की जनता के लिये सादगी का आदर्श छोड़ना चाहते थे। जीवन के साधन (निःश्रय) जितने श्रव्य हों, उतने ही उन्हें श्रधिक पसंद थे। "श्रहर, सुलम, निर्दोष" वस्त्र-भोजनादि के विषय में यही उनका नियम था। खुजी जगह में रहना उन्हें श्रधिक पसन्द था। श्रधिक रात तक वे प्रायः बाहर बैठे रहते थे। एक बार शिशापा वन में हम उन्हें विहरते हुए देखते हैं। कड़ी सदी है। बर्फ जम रही है। घरती जानवरों के खुरों से ऊंची-नीची हो रही है। भगवान पत्तों के श्रासन पर बैठे हुए,ध्यान में लीन हैं। एक मनुष्य वहां जाकर उन्हें "पूछता है, "भन्ते ! क्या श्राप सुख से हैं ? एक हल्का वस्त्र श्राप पहने इए हैं। पृथ्वी उंची-नीची है। पत्तियों का आसन भी पतला है। जाड़े की कड़ी हवा चल रही है।" भगवान ने उत्तर दिया, "हां. में सुख से रहता हूं। संसार में जो सुख से रहने वाले मनुष्य हैं, उनमें से मैं एक हं।"

भगवात् बुद्ध का उपदेश देने का उङ्ग भी ध्यान देने योग्य है।

अक्सर उनका उपदेश संवादों के रूप में होता था। उनका प्रकृति-दर्शन बड़ा सुचम था। बीच-बीच में वे बड़ी मामिक उपमाएँ देते जाते थे। अपने विरोधी की स्थिति की परीचा करते-करते वे उस सिद्धान्त तक-पहुंचते थे जिसे वे सिखाना चाहते थे। न्यप्रोध नामक परिवाजक के प्रति दिया हुआ उनका उपदेश इस पद्धति का एक श्रच्छा उदाहरण है। उस समय भारत में ऐसे-ऐसे प्रतिवादि-भयद्वर तार्किक मौजूद थे जो यहां तक कहने की धृष्टता करते थे, "यदि मैं अचेतन स्तम्भ से शास्त्रार्थ करूँ तो वह भी मेरे बाद से कम्पित हो जायगा.मन्प्य का तो कहना ही क्या ?" ऐसे साधनाविहीन मनुष्य जो कोरे तार्किक थे तथा-गत की दृष्टि में 'मोध पुरुष' (बेकार के श्रादमी) थे। भगवान बुद्ध के विषय में कहा गया है कि उपदेश देते समय उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकता था और-सिंह के समान उनका गम्भीर नाद होता था। दूसरे मतों के माननेवालों के साथ उनका सहानुभूति का व्यवहार था। उरु-वेला कारयप के, जिसे सारा श्रङ्ग श्रीर मगध देश पूजता था, सम्मान का भगवान ने बड़ा ध्यान रक्खा। उन्हें अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने की श्रपेक्षा नहीं थी । सिंह सेनापति से उन्होंने कहा कि बुद्ध-मत में दीचित होने के बाद भी उसे अपने पूर्व श्राचार्यों को सेवा करनी चाहिए श्रीर पहले की तरह ही उन्हें दान-मान से सत्कृत करना चाहिए। अपने अनेक शिष्यों से भगवान् ने ऐसे ही कहा। तथागत ने किसी सम्प्रदाय की निन्दा नहीं की । विवाद करना वे सत्य-गवेषणा का खन्नण नहीं मानते थे। उनका मार्ग मैत्री श्रीर करुणा का ही था।

भगवान् बुद्ध जीवन में तो महान् थे ही, मृत्यु मे वे उससे भी महान् ये। वास्तव में तथागत की मृत्यु नहीं हुई। यदि बुद्ध का मरण होता तो बुद्ध-शासन का कोई अर्थ ही नहीं होता, वह बेकार की चीज़ होती। भगवान् बुद्ध ने जन्म, जरा, मरण से विमुक्ति सिखाई। क्या उन्होंने स्वयं उसे प्राप्त किया ? उनका दूसरा जन्म हुआ या नहीं, यह तो हम नहीं कह सकते। यह तो विश्वास की ही चीज़ है; किन्तु क्या उन्होंने - जरा, मरण से विमुक्ति पाई ? श्रवश्य । बाहर देखने के लिये उनके शरीर में जरा श्रीर मरण के लच्चण प्रकट हुए। उनके रोग भी उत्पन्न हुआ, सकत पीड़ा भी हुई; परन्तु तथागत को इनका संवेदन नहीं हुआ। 'श्रहंता' के पूर्णतया निरुद्ध हो जाने से, मन और इन्द्रियों के सम्पूर्ण संयम से, शरीर के विकार तथागत के चित्त में विकार पैदा नहीं कर सके। इसे ही हम विमुक्ति कहते हैं, जिसे तथागत ने शरीर रहते ही साम्रात्कार किया । उपनिषद की भाषा में शरीरी होते हुए भी तथागत 'अशरीरी' हो गए, श्रतः सुख-दुःख का उन्होंने स्पर्श नहीं किया । ज्ञानी ने जीवित श्रवस्था में ही श्रमितः निर्वाण (परिनिर्वाण) का साचात्कार किया। कडा गया है कि दो श्रवसरों पर तथागत के शरीर का वर्ण श्रस्यन्त परिशुद्ध श्रीर उजला दिखाई देता है। एक समय जब कि वह सम्यक् सम्बोध प्राप्त करते हैं और दूसरे समय जब वह शरीर छोड़ते हैं। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के समय निर्वाण का ही साचात्कार होता है, देह का स्थुख बन्धन फिर भी कुछ रहता ही है। देह के छूट जाने पर वह बन्धन भी ट्टर जाता है श्रीर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान् के शरीर छोड़ने को हम मृत्यु न कहकर 'महापरिनिर्वाख' कहते हैं। इसी बिए बुद्ध का तेज इस समय सम्यक् सम्बोधि प्राप्त करने के समय से भी श्रधिक होता है। इसी में बुद्ध-शासन की सारी सार्थकता ब्रिपी हुई है। शास्ता ने श्रवज्ञान्त भाव से सम्बोधि प्राप्ति के काल से भी अधिक प्रसन्न और शुभ्र शरीर की कान्ति के साथ काल किया। उनके अन्तिम शब्द थे, ''श्रप्रमाद के साथ जीवन के जच्य को सम्पादन करो।" बुद्ध के वंशधर यदि प्रमादी न हो गए होते तो इतनी बार इतिहास में उनके श्रस्तित्व की ही आशक्षा क्यों पैदा होती, जीवन के आपम के सम्पादन की तो बात ही कहां ?

### भगवान् बुद्ध 'तथागत' क्यों कहलाते हैं ?

'बुद्ध' के समान 'तथागत' भी भगवान् शाक्यमुनि का एक नाम है। वास्तव में ये नाम व्यक्ति के नहीं, पद के हैं, जिन्हें कोई भी उस अवस्था पर पहुँच कर प्राप्त कर सकता है। 'बुद्ध' या 'तथागत' नाम भगवान् ने अपने माता-पिता से प्राप्त नहीं किया, न ज्ञातिबन्धुओं से, न शक्रादि देवताओं की अनुकम्पा से, न मनुष्यों की सभाओं से। अपने ही परिश्रम से, संयम और तप से, इसे उन्होंने अर्जित किया। उनके ज्ञानी शिष्य धर्म-सेनापित सारिपुत्र ने कहा भी है कि 'बुद्ध' यह नाम न तो देवी महामाया का दिया हुआ है, न महाराज शुद्धोदन का, न अस्सी हजार जाति-भाइयों का और न इन्द्रादि देवताओं का, बिक्कि 'यह तो बोधिवृच्च के नीचे सर्वज्ञताज्ञान की प्राप्ति के साथ ही साजात्कार किया हुआ नाम है, जिसका आधार भगवान् की -विमुक्ति ही है''—'विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मुले सह सद्यञ्जतज्ञागरस पटिलाभा सच्छिका पञ्जित यदिदं बुद्धो' ति।'

भगवान् ने सत्य (चार आर्य सत्यों) का बोध प्राप्त किया, स्वयं बोध प्राप्त कर जनता को उस का बोध कराया, इसी जिए वे 'बुद्ध' हैं। भगवान् ने 'तथता' का साद्यात्कार किया, इसी जिए वे 'तथागत' हैं। दोनों ही पद परम ज्ञान की प्राप्ति के स्चक हैं। फिर भी भगवान् स्थपने जिये बोजते समय 'बुद्ध' शब्द के बजाय शक्सर 'तथागत' शब्द का ही प्रयोग किया करते थे। "आनन्द ! तथागत को धर्म में आचार्य-सुष्टि (रहस्य) नहीं है।" "आनन्द ! तथागत की बोध पर विश्वास

करते हो।" श्रादि उदगार पढ़ते-पढ़ते मनुष्य थकता ही नहीं। यहाँ ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बोल ही नहीं रहा, विशुद्ध ज्ञान ही बोल रहा है। 'बुद्ध' शब्द के साथ 'तथागत' शब्द को मिलाकर जब भगवान् बोलते हैं तब तो काव्यमयता श्रीर भी श्रधिक बढ़ जाती है-"भिन्नश्रो ! पूर्ण पुरुष, तथागत, भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध को दो संकल्प अधिकतर हुआ करते हैं-प्राणियों के दित का संकल्प और प्कान्त ध्यान का संकल्प।" श्रादि । कभी-कभी साधारण वार्तालाप करते समय (वेदान्त की भाषा में जिस समय उन्हें देहाध्यास उपस्थित रहता था) भगवान् अपने लिये 'मैं' शब्द का भी प्रयोग करते थे, जैसं "आनन्द! मेरे लिये चौपेती सङ्घाटी बिद्या दो । मैं थक गया हूं, बेंद्रुँगा।" श्रादि । बुद्धस्व-प्राप्ति से पहले की श्रवस्था का वर्णन करते हुए भी भगवान् अपने लिये 'मैं' शब्द का प्रयोग करते थे। जहाँ कहीं अपने लिये 'तथागत' कहकर भगवान ने प्रथम पुरुष में धर्म-देशना की है, वहाँ निश्चय ही उनकी श्रविचल चित्त-विमुक्ति की सूचना मिलती है। ऐसे स्थल त्रिपिटक में ( विशेषतः सुत्त-पिटक में ) अनेक हैं श्रीर उन्हें पढते-पढ़ते मनुष्य दिव्य श्राध्यात्मिक लोक से पहुँचता है ।

आचार्य बुद्धाय ने विस्तार से उन कारणों का उल्लेख किया है जिनके कारण भगवान बुद्ध 'तथागत' कहलाते हैं। दीध-निकाय की श्रष्टकथा 'सुमहलविलासिनी' में उन्होंने इस विषय का विशद विवेचन किया है श्रीर श्रन्यत्र भी उसे दुहराया है।

श्राचार्य बुद्धघोष के मतानुसार निम्नलिखित श्राठ कारणों से भगवान बुद्ध 'तथागत' कहलाते हैं:

- (१) भगवान् बुद्ध उसी प्रकार (तथा) श्राये (श्रागत) जिसः प्रकार श्रन्य पूर्व के ज्ञानी पुरुष।
- (२) भगवान् हें इ. उ.सी प्रकार (तथा) गए (गत) जिस प्रकार सन्य पूर्व के ज्ञानी पुरुष।
  - (१) भगवान् बुद्ध 'तथा' (सस्य) के लच्चण से 'झागत',

#### समझागत, या युक्त हैं।

- ( ४ ) भगवान् बुद्ध ने 'तथा धर्म' का ज्ञान प्राप्त किया है।
- ( १ ) भगवान् बुद्ध ने 'तथा' का साज्ञात्कार किया है।
- (६) भगवान् बुद्ध 'तथा' का उपदेश करते हैं।
- ( ७ ) भगवान् का श्राचरण 'तथा' है।
- ( = ) भगवान् सबके ऊपर विजयी हैं।

#### इनकी संचिप्त व्याख्या इस प्रकार है:

- (१) भगवान् बुद्ध उसी प्रकार श्राये जैसे अन्य ज्ञानी पुरुष, इसका अर्थ यह है कि भगवान् बुद्ध ने भी उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जिस प्रकार अन्य ज्ञानी पुरुषों ने, अर्थात् दान, शील, वैराग्य, हड़ निश्चय, मैत्री, ज्ञमा, वीर्य श्रादि दस पारमिताओं द्वारा, अनेक बार अपने शारीर के बिलदानों द्वारा, ध्यान-अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के सात अक्षों के अभ्यास के द्वारा, आदि । इसलिए अन्य ज्ञानी साधकों ने जिस प्रकार सम्यक् ज्ञान को प्राप्त किया उसी प्रकार (तथा) ज्ञान प्राप्त (श्रागत) करने के कारण भगवान् बुद्ध 'तथागत' कहलाते हैं।
- (२) भगवान् बुद्ध उसी प्रकार गए जिस प्रकार श्रन्य ज्ञानी पुरुष, इसका श्रथं यह है कि भगवान् ने श्रपने जीवन में वही मार्ग स्वीकार किया जो श्रन्य ज्ञानी पुरुषों ने । कौनसा वह जीवन-मार्ग है जिसे भगवान् बुद्ध ने उसी प्रकार स्वीकार किया, जैसे श्रन्य ज्ञानी पुरुषों ने ? वैराग्य के द्वारा कामनाश्रों का परित्याग, ज्ञमा के द्वारा कांध का परित्याग, मित्रता के द्वारा द्वेष का परित्याग, प्रेम के द्वारा प्रखा का परित्याग, श्रममाद के द्वारा प्रमाद का परित्याग, धर्म-विश्लेषण के द्वारा संशय का परित्वाग, श्रादि । इस मार्ग पर भगवान् बुद्ध उसी प्रकार (तथा) चले (गत) जैसे श्रन्य ज्ञानी पुरुष । श्रतः वे 'तथागत' कहलाते हैं।
- (३) 'तथा' (सत्य) के बन्नण में युक्त होने के कारण भनवान् बुद्ध 'तथागत' हैं, इसका तात्पर्यं यह है कि भगवान् को जीवन स्रोर

जगत् का वैसा ही ज्ञान प्राप्त है, जैसा कि वह बास्तव में है।

- (३) भगवान् ने 'तथा धर्म' का ज्ञान प्राप्त किया है, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् ने चार श्रार्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया है। चार 'श्रार्य-सत्य ही 'तथा धर्म' हैं।
- (१) भगवान् ने 'तथा' का पूर्ण साद्यात्कार किया है, इसका ताल्पर्य यह है कि मनुष्यों और देवताश्रों के लोक में जो कुछ भी जानने, देखने, सुनने और विचार करने योग्य है, वह सब भगवान् बुद्ध का जाना, देखा, सुना और विचारा हुआ है। उनसे दश-साहस्री-लोक-धातु में अविदित कुछ भी नहीं है।
- (६) 'तथा' (सत्य) का भगवान् उपदेश करते हैं, इसका ताल्पर्य यह है कि सम्बोधि प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण में प्रवेश करने के समय तक भगवान् जो कुछ कहते था उपदेश करते हैं वह सब तथा (बैसा ही—सत्य) होता है श्रीर काम, द्वेष, मोह को नष्ट करने वाजा तथा ज्ञान श्रीर शान्ति को प्राप्त कराने वाजा होता है।
- (७) 'तथा' (मत्य) ही भगवान् का श्राचरण है, इसका तारपर्य यह है कि जैमा भगवान् का उपदेश है, वैसा ही उनका श्राचरण है श्रीर जैमा उनका श्राचरण है, वैसा ही उनका उपदेश है।
- (म) सबके उपर भगवान विजयी हैं, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान लोक में श्रम हैं, ज्येष्ठ हैं। यह उनका श्रन्तिम जन्म हैं। श्रव उनहें श्रीर जन्म लेना नहीं है। श्रवीची नरक से लेकर बहालोक तक सबको उन्होंने श्रपने सदाचार, समाधि श्रीर प्रज्ञा के बल से जीत रक्या है। वे देवों के भी देव, बहाशों के भी बहा श्रीर इन्हों के भी इन्द हैं।

बुद्धघोप महास्थिवर ने 'तथागत' शब्द को जो ब्याख्या की है, वह कोरे निरुक्तिकार की ब्याख्या नहीं है। वह उनकी कल्पना से भी प्रस्त नहीं है। हम निश्चित रूप से कह सको हैं कि भगवान् बुद्ध जब अपने लिये 'तथागत' शब्द का प्रयोग करते थे तो उपयुक्त सब अर्थों की श्रभिव्यक्ति उनके उस शब्द में रहती थी, जिसे केवल एक व्यवस्थित रूप दी श्राचार्य बुद्धधोष ने दिया है। भगवान् का नीचे उद्धत वचन इस तथ्य को प्रकाशित करेगा —

"भिन्नुग्रो ! तथागत ने संसार का पूरा ज्ञान प्राप्त किया है। संपार मे तथागत श्रनासक्त हैं। भिन्नुश्रो ! संसार की उत्पत्ति का नथागत ने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है। संसार की उत्पत्ति तथागत के लिये नहीं रही।

"भिचुत्रो ! संसार के निरोध का तथागत ने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है। संसार का निरोध तथागत का साचात्कार किया हुन्ना है।

"भिचुत्रो ! संसार के निरोध की श्रोर ले जाने वाले मार्ग का नथागत ने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है; संसार के निरोध की श्रोर ले जाने वाला मार्ग तथागत का विकस्ति किया हुश्रा है।

"भिन्नुत्रो ! देव, मार, ब्रह्मा, श्रमण श्रीर ब्राह्मणों के सहित सारे मनुष्य-लोक में जो कुछ भी देखा हुन्ना, सुना हुन्ना, विचारा हुन्ना, जाना हुन्ना, श्राप्त किया हुन्ना, खोज किया हुन्ना, या मन से सोचा हुन्ना है, यह सब तथागत को पूर्णतः ज्ञात है। इसीलिए वे 'तथागत' कहलाते हैं।

"भिन्नुग्रो! जिस रात तथागत सम्यक् सम्बोधि प्राप्त करते हैं श्रीर जिस रात वे श्रनुपाधिशेष निर्वाण-धानु में प्रवेश करते हैं, उसके बीच वे जो कुछ भी कहते हैं, भाषण करते हैं, निर्देश करते हैं, या उपदेश करते हैं वह सब वैसा ही (तथा) होता है, दूसरी तरह (मिथ्या) नहीं। इसीबिए वे 'तथागत' कहलाते हैं।

"भिज्ञुश्रो ! जैसा तथागत उपदेश करते हैं वैसा ही श्राचरण करते हैं; जैसा श्राचरण करते हैं वैसा ही उपदेश करते हैं । श्रतः जैसा कहने वाले, वैसा ही करने वाले श्रोर जैसा करने वाले, वैसा ही कहने वाले होने के कारण वे 'तथागत' कहलाते हैं ।

"भिच्च त्रो ! देव, मार, ब्रह्मा, श्रमण और ब्राह्मणों के सहित सारी भानुषी श्रीर देवी प्रजा में तथागत सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं। उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। वे सुनिश्चित ज्ञान-युक्त, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हैं। श्रपने श्रापको वश में रखने वाले हैं, उनको वश में रखने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए वे 'तथागत' कहलाते हैं।"

#### : 3:

### तथागत का ईर्यापथ

ईर्यापथ का साधारण श्रर्थ है शारीरिक चाल-ढाल । वैसे पालि-साहित्य में चार ईर्यापथ माने गए हैं—चलना, खड़ा होना, बैठना श्रीर लेटना । यही 'चार ईर्यापथ' (चतु इरियापथ) कहलाते हैं । ताल्पर्य किसी न्यक्ति की रहन-सहन के साधारण ढंग से है । इसी श्रर्थ मे हम यहाँ तथागत के ईर्यापथ का वर्णन करेंगे ।

भगवान् बुद्ध की दिनचर्या पाँच भागों में बँटी हुई थी: (१) भोजन से पूर्व के कृत्य (२) भोजनोपरान्त के कृत्य (३) रात के पहले पहर के कृत्य (३) रात के बीच के पहर के कृत्य, और (४) रात के श्रन्तिम पहर के कृत्य। प्रातःकाज बहुत सर्वरे भगवान् जग जाते थे। शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करते थे। इस समय वे किसी सहायक को न बुजाकर सब काम श्रपने हाथ से ही करते थे। स्नान करने के बाद कपड़े पहन कर वे किसी एकान्त स्थान में ध्यान करने के जिये चले जाते थे। वहाँ उस समय तक रहते थे जबतक भिष्ठा के जिये जाने का समय नहीं हो जाता था। भिष्ठा-समय के उपस्थित होने पर तथागत पूरी तरह श्रपने तीनों कपड़ों को पहनते थे, कमर में कमरबन्ध बाँधते थे श्रीर हाथ मे भिष्ठा-पात्र लेकर कभी श्रकेले श्रीर कभी भिष्ठ-संघ या कुछ भिष्ठश्रों के साथ पास के गाँव या शहर में भिष्ठा के जिये निकल पहते थे। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि प्रातःकाल के ध्यान श्रीर भिष्ठा के लिए जाने के समय के बीच वे कुछ समय निकाल लेते थे जिसमें वे पड़ोस के श्रादिमयों या भिष्ठश्रों से मिज्रने श्रीर उनकी

दशा जानने के लिये जाया करते थे। भिज्ञा-पात्र हाथ में लिए, नीची दृष्टि किये, तथागत आर्य मीन-भाव से गृहस्थों के घर के दरवाजे पर खड़े हो जाया करते थे। गृहस्थ लोग भी उनके गौरव के विचार से उनके पात्र को अपने हाथ में ले लेते थे और आसन बिद्धा कर उन्हें और उनके साथी भिज्ञुओं को भोजन से तृप्त करते थे। भोजन से हाथ धींच लेने पर तथागत भोजन का अनुमोदन करते थे और भोजन देने वाले को उसकी योग्यता के अनुसार उपदेश देते थे। इसी समय कुछ गृहस्थ लोग शीलों को प्रहण करने का बत लेते थे और कुछ तो बुद्ध, धर्म और सङ्घ की शरण चले जाते थे। उपदेश देकर भगवान अपने आसन को छोड़ कर चल देते थे और जहाँ उस समय उहरे हुए होते थे, चले जाते थे। यह भगवान का भोजन से पूर्व का कृत्य था।

में ही बैठते थे जबतक अन्य सभी भिन्न भोजन को समाप्त कर वहाँ उपस्थित न हो जायें। जब सब भिन्न वहाँ इकट्टे हो जाते थे तो भगवान् गन्ध-कुटी में प्रवेश करते थे। बिक्ने आसन पर बैठ कर वह अपने पर धोते थे। फिर गन्धकटी के जीने पर खड़े हो कर भिन्नु आं को उदात्त जीवन बिनाने और निर्वाण-साधन के लिये कठिन पुरुषार्थ करने के लिये प्रेरित करते थे। अक्सर वह कहते थे, "बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है, मनुष्य-जीवन का पाना दुर्लभ है, ऐसा अच्छा अवसर पाना दुर्लभ है, भिन्न होना दुर्लभ है, सद्धमं का सुनना भी दुर्लभ है।" भिन्न लोग भगवान् से कर्म-स्थानों (समाधि के विषयों) के विषय में पूछते थे। भगवान् हरएक को उसकी योग्यता के अनुसार ध्यान करने के लिए विषय बताते थे। फिर भिन्न एकान्त जंगल में भगवान् के बताये वह से ध्यान करने के लिये चले जाते थे। उनके चले जाने पर भगवान् गन्धकटी में कुछ देर तक सीधे.करवट लेट कर, स्मृति को सामनं रख कर, काया की प्रश्रिध के साथ आराम करते थे। अक्सर आराम न कर

उन्हें हम दोपहर की कड़ी धूप में समाधि लगाये हुए भी देखते हैं। कभी-कभी हम इसी समय भगवान के दर्शनार्थ छाये हुए किसी छागन्तुक से भगवान के परिचारक शिष्य छानन्द को यह कहते पाते हैं. "देखो, यह द्वार बन्द कोठरी है। वहाँ चुपके से धीरे जाकर, बरामदे में प्रवेश कर, खाँस कर जंजीर को खटखटाना। भगवान तुम्हारे जिये हार खोल देंगे।" अपने शरीर को कुछ विश्राम देकर भगवान बुद्धनेत्रों से संसार के प्राणियों को देखते थं। किर बाहर इकट्टे हुए छादमियों को धर्मोपदेश करने थे। धर्मोपदेश सुनकर जनता भगवान को प्रणाम कर चली जाती थी।

इस प्रकार भोजनीपरान्त के कृत्य को समाप्त कर यदि शास्ता नहाना चाहते तो बुद्धासन से उठकर स्नानागार में चले जाते थे। उनका सेवक-शिष्य उनके श्रासन को लेकर गन्धकुटी-परिवेण में रख देता था। भगवान लाल दुपट्टा पहन, काय-बन्धन बाँध कर, उत्तरासंग को इस तरह पहन कर, जिससे एक कन्धा खुला रहे, वहाँ श्राकर बैठते थे। श्रकेले कुछ काल ध्यानावस्थित होते थे। तब भिन्न जहाँ-तहाँ से भगवान की सेवा के लिये श्राते थे। कोई उनसे प्रश्न पूछते थे, कोई कर्मस्थान (समाधि के विषय) पूछते थे, कोई धर्मोपदेश सुनना चाहते थे। भगवान उनकी इच्छा को पूरी करते हुए रात के पहले पहर को समाप्त करते थे।

जब भिन्न लोग वहाँ से चलं जाते थे तो कहा जाता है कि रात का मध्यम याम भगवान विश्व-लोकों से श्राये हुए देवताओं को उपदेश देने श्रीर उनके प्रश्नों के उत्तर दंने में व्यतीत करते थे। रात के पिछले पहर में से पहला भाग तो भगवान ध्यान करते हुए घूमने में बिताते थे। दूसरे याम में गन्ध-कुटी में सीधी तरफ़ कुछ लेटते थे श्रीर तीसरे भाग में भिन्नुश्रों को नैतिक प्रगति के बारे में सीचते थे। यह भगवान् की साधारण दिन-चर्या थी। इससे उनके दैनिक जीवन का कुछ चित्र हमारे सामने श्राता है। उनके ईर्यापथ का इससे भी श्रिषक

सजीव चित्र उत्तर माण्वक नामक एक ब्राह्मण-विद्यार्थी ने दिया है, जिसे उसके गुरु (ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण) ने गोतम बुद्ध की परीषा लेने भेजा था। उत्तर माण्वक ने एक समालोचक की दृष्टि से भगवान् को जाते हुए भी देखा, खड़े हुए भी देखा, गन्धकुटी में प्रवेश करते हुए भी देखा, गृहस्थों के घर में चुपचाप बैठे भी देखा, मोजनो-परान्त मोजन का श्रमुमोदन करते भी देखा, श्राराम (विहार) को जाते भी देखा, श्राराम के भीतर चुपचाप बैठे भी देखा, श्राराम के भीतर चुपचाप बैठे भी देखा, श्राराम के भीतर परिषद् को धर्मोपदेश करते भी देखा, सारांश यह कि उसने तथागत के चरित्र या चारित्र्य को पूरी जांच-पड़ताल की । उसने जो कुछ देखा उसका यह चित्र वह हमारे लिये छोड़ गया है:

"वह भगवान चलते समय पहले दाहिना पर उठाते हैं। वह न श्रहुत दर से पर उठाते हैं, न श्रहुत समीप रखते हैं। वह न श्रित शीध्र चलते हैं, न श्रित धीरे से चलते हैं। न जानु से जानु रगड़ कर चलते हैं, न गुक्फ (धुट्टी) से गुरूफ रगड़ कर चलते हैं। चलते बक्त वह न उरु को उपर उठाते हैं, न उसे नवाते हैं, न धुमाते हैं, न हिलाते हैं। चलते वक्त गोतम का निचला शरीर ही हिलता है, वे शरीर को फैंकते नहीं चलते। बिना श्रवलोकन करते वह गौतम सारी काया से श्रवलोकन करते-से हैं। वह न अपर की श्रोर श्रवलोकन करते हैं, न नीचे की श्रोर श्रवलोकन करते हैं, न चारों श्रोर देखते चलते हैं। सिर्फ चार हाथ (श्रुगमात्र) श्रागे देखते हैं, इसके श्रागे उनकी खुली ज्ञान-दृष्टि होती है।

"गृहस्थों के घर के भीतर वह न काया का उन्नामन (उठाना) करते हैं, न भवनामन (नीचे करना) करते हैं, न काया को सम्नामन (धुमाना) करते हैं, न विनामन (हिलाना) करते हैं। वह न म्रालन से दूर, न म्रालि समीप काया को पलटते हैं। न हाथ का सहारा लेकर म्रालन पर बैठते हैं, न म्रासन पर काया को फेंक्ते से हैं। वह घर के भीतर न हाथ की चंचलता दिखलाते हैं, न प्रेर की चंचलता दिखलाते हैं, न जानु पर जानु रख कर बैठते हैं, न घुट्टी को घुट्टी पर चढ़ा कर

बैठते हैं, न हाथ को उड़ी पर रखकर बैठते हैं। वह घर में बैठे हुए न स्तब्ध होते हैं, न कॉॅंपते हैं, न हिलते हैं, न चंचलता (परित्रास ) को उत्पन्न करते हैं। वह स्तब्धता से रहित, कम्पन से रहित, परित्रास-रहित, रोमांच-रहित, विवेकयुक्त हो घर के अन्दर बैठते हैं।

"वह पात्र में जल ग्रहण करते समय न पात्र को जपर उठाते हैं. न पात्र को नवाते हैं, न धुमाते हैं, वह भात ( श्रोदन ) न बहुत कम प्रहण करते हैं, न बहुत श्रधिक । गोतम व्यंजन (साग-तरकारी ) को ब्यंजन की मात्रा से प्रदेश करते हैं। प्राप्त में श्रधिक मात्रा में ब्यंजन ग्रहण नहीं करते । दो-तीन बार मख में ग्राम को चवाकर गोतम खाते हैं। भात का जुठन श्रुलग होकर उनके शरीर पर नहीं गिरता। भात का जुटन मुँह में बचे रहते वह दूसरा ग्रास मुँह में नहीं डालते। रस को प्रतिसंवेदन ( श्रनुभव ) करते ही गोतम श्राहार प्रहण करते हैं, किन्त रस में राग को प्रतिसंवेदन नहीं करते । गोतम आठ बातों से युक्त हो कर श्राहार ग्रहण करते हैं-(१) न चपलता के लिए (२) न मद के लिए (३) न मंडन के लिए (४) न विभूषण के लिए (४) जितना श्राहार इस काया की स्थिति श्रीर (६) यापन के जिए (७) भूख की पीड़ा की शान्ति के लिए, श्रीर (द) ब्रह्मचर्य की सहायता के लिए श्रावश्यक है, उतना ही श्राहार वह प्रहुख करते हैं । इस प्रकार भोजन करते हुए वे सोचते हैं-इस श्राहार से मेरी पुरानी वेदनाएँ हरेंगी,नई वेदनाएँ उत्पन्न न होंगी, मेरी शरीर-यात्रा भी होगी,निर्दोषता श्रीर सरल विहार भी होंगे।

"वह भोजन के बाद जल प्रहण करते समय न जल को उञ्चातते हैं, न नीचे गिराते हैं, न इधर-उधर घुमाते हैं, न हिलाते हैं। वह न पात्र को बुलुबुल करके धोते हैं, न उलटते हुए घोते हैं। न पात्र को भूमि पर फेंककर हाथ घोते हैं। उनके हाथ घोते समय पात्र धुक्त जाते हैं, पात्र धोते समय हाथ धुल जाते हैं। वह पात्र के अनुक् को न श्रीत हूर से छोड़ते हैं, न श्रति समीप से, न घुमाते ही क्षीइते हैं 4 बहु भोजन कर

चुकने पर न पात्र को भूमि पर फेंकते हैं, न श्रति दूर, न श्रति समीप रखते हैं। न पात्र से बेपर्याह होते हैं, न सदा उसकी रचा में ही तत्पर रहते हैं।

"भोजनंपरान्त वह थोडी दंर चुपचाप बैठते हैं और भोजन सम्बन्धी श्रनुमोदन के काल को श्रतिक्रमण करते हैं। भोजनोपरान्त वह उम भोजन का श्रनुमोदन करते हैं, उसकी निन्दा नहीं करते। एक बार भोजन हैंकर लेने के बाद श्रीर (श्रतिरिक्त) भोजन वह नहीं चाहते। भिन्नु-परिषद को वह धार्मिक कथाएँ कहकर प्रसन्न, समुत्तंजित श्रीर संबह्चित करते हैं। एसा कर श्रासन से उटकर चलं जाते हैं।

"वह न श्रित शीघ्र चलतं हैं, न श्रित शनैः चलते हैं न छूटनं की इच्छा में जैमें चलतं हैं। गोतम के शरीर में वस्त्र न श्रस्यन्त ऊपर रहता है, न श्रम्यन्त नीचे, न काया में श्रस्यधिक सटा हुआ, न काया से श्रस्यधिक निकला हुआ। गोतम के शरीर से हवा वस्त्र को नहीं उड़ाती। गोतम के शरीर में भूल भी नहीं चिपटती।

"वह विहार के भीतर बिछे आसन पर बेठते हैं। बैठकर पैर धोते हैं, किन्तु पर के मण्डन में तत्पर होकर नहीं विहरते। वह पेरों को धो कर, शरीर को सीधा रख, स्मृति को सामने रखकर बैठते हैं। वह न आत्म-पीड़ा के लिये सोचते हैं, न पर-पीड़ा के लिये सोचते हैं। श्रीर न आत्म और पर, दोनों की ही पीड़ाओं के लिये सोचते हैं। गोतम आत्म-हित, पर-हित, अपने और पराये दोनों के हित, सारे लोक के हित, के लिए चिन्तन करते ही आसीन रहते हैं।"\*

तथागत के बाहरी जीवन का यह छोटा-सा चित्र है। वे वास्तव में मानवता के श्राइशों के साकार रूप थे। जीवन की प्रत्येक छोटी-से-छोटी किया में भी उनका कितना संयत, कितना सम, कितना संगीत!

<sup>\*</sup> ब्रह्मायु-मृत्त ( मिक्सिम २.५।१ ) राहुल माक्त यायन वा अनुवाद, कुळु परिवतना के माथ।

निश्चय ही जैसा तथागत का कर्म-मौष्ठव वैसा ही उनका ज्ञान-सौन्दर्य! जो कुछ उस श्रद्भुत पुरुष ने कहा सब सुन्दर, जो कुछ उसने किया सब सुन्दर!

लोकोत्तरा भगवतो चर्या लोकोत्तरं कुशलमूलं ।
गमनं स्थितं निषयणं शियतं लोकोत्तरं मुनिनो ॥
यत्तत् सुगतशरीरं भवते भवस्य बन्धनस्थकरणं ।
लोकोत्तरं तदिप भो इत्यत्र न संशयः कार्यो ॥
चीवरधरणं मुनिनो लोकोत्तरं भन्न संशयो नास्ति ।
श्राहाराहरणमथो लोकोत्तरमेव सुगतस्य ।
देशना नरनागानां सर्वलोकोत्तरा मता॥
\*

<sup>\*</sup> महावस्तु, पृष्ठ १६७-१६८।

### धर्मसेनापति सारिपुत्र

धर्म-सेनापति सारिपुत्र गोतम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से थे । एक प्रकार से कहना चाहिए कि वे भगवान बुद्ध के सबसे प्रधान शिष्य ( श्रग्गसावक ) ही थे । 'धर्मसेनापति' या 'धम्मसेनापति' वे इस जिए कहे जाते हैं कि महा-विजयी ( बुद्ध ) ने जिस धर्म-साम्राज्य की म्थापित किया, उसके सेनानी होने का भार सारिपुत्र ने ही बहन किया। मभ्यक् सम्बुद्ध ने जिस श्रनुत्तर धर्म-चक्र को प्रवर्तित किया, उसे श्रनु-भवर्तित करने हुए सारिपुत्र ही विहरते थे। इसलिए उनकी 'धर्म-सेनापति' संज्ञा सार्थक ही थी। बुद्ध यदि चक्रवर्ती हैं तो सारि-पुत्र उनके मेनापति । बृद्ध-चक्रवर्ती के उदय होने पर जिन शील, समाधि श्रादि सात रत्नों का प्रादुर्भाव होता है.\* उनकी रहा सारिपुत्र जैसं भगवान् ( बुद्ध ) कं 'श्रीरस (हृदय से उत्पन्न ) पुत्र' ही करते हैं। जिन्होंने बुद्ध को देखा, उन्होंने साचात् धर्म को ही देखा श्रीर भाज हम धर्म के द्वारा ही बुद्ध को देखते हैं - 'यो धम्मं पस्सति सो भगवन्तं परमिति'। वैष्णव अर्थी मे भी यह बिल्कुख ठीक ही है। धर्म को ही सत्य कहा जाता है, श्रीर सत्य भगवान का विश्वह है। जो 'बुद्ध' है, वही भगत्रान् है, नारायण है । 'बुद्धस्व' ब्रह्म का

<sup>\*</sup> सात रत्ना के वर्णन के लिये देखिये चक्रवित्त मुत्त,संयुत्तनिकाय; मिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ४१६-१८ (भिन्नु जगदीश काश्यप का अनुवाद)। † देखिये महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३०८, श्लोक १-२२ (चित्रशाला प्रेस, पृना का सस्करण)

स्वभाव है, क्योंकि वह स्वयंज्योति है। सभी 'बुद्ध' (ज्ञानी पुरुष) श्रपने ही प्रकाश से चमकते हैं, पराधीन-प्रकाशता उनमें नहीं होती। इसिलिए हम कहते हैं कि धर्म, सत्य, परमेश्वर और 'बुद्ध' समानार्थ-वाची शब्द हैं। 'धर्म' के ही सेनापित सारिपुत्र थे।

पर स्वयं बुद्ध को तो इतना कहाँ कहना था! उनसे जब एक बार पूछा गया कि बुद्ध रूपी चक्रवर्ती का सेनापित कौन है तो भगवान ने कहा, "मेरे द्वारा संचालित श्रद्धितीय श्रनुपम धर्म-चक्र को तथागत का श्रनुजात (पीछे उत्पन्न) सारिपुत्र ठीक से श्रनुचालित कर रहा है "। हमें जानना चाहिये कि इसी श्रर्थ में बौद्ध सङ्घ सारिपुत्र को 'धर्म-सेनापित' कह कर पुकारता था। 'मिलिन्द-प्रस्न'-कार ने धर्म-नगर (धम्म नगर) का एक सुन्दर रूपक खींचा है। 'धर्म-नगर' की रचा सारिपुत्र जैसे चतुर सेनापितयों ने ही की। पर जब वैसे चीसासव श्रह्त (सिद्ध पुरुष जिनके चित्त-मल नष्ट हो गये हैं) न रहे, तो 'धर्म-नगर' (बुद्ध-धर्म) भी न रह गया।

<sup>\*</sup> शैल नामक ब्राह्मण ने भगवान् से पूछा था— ''ब्रानुपम धर्म-राजा सम्बुद्ध तुम श्रपने को कहते हो; हे गोतम! 'धर्म से चक्र चला रहा हूँ' यह भी तुम कहते हो; कौनसा आप शास्ता का शिष्य श्रेष्ठ सेनापित है जो इस आपके द्वारा चलाये धर्म-चक्र को फिर भी अनु-चालित कर रहा है? इसी के उत्तर में भगवान् ने यह कहा था। देखिये सेलमुत्त (मिष्भमनिकाय २।५।३)। श्रंगुत्तर-निकाय में भी भग-बान् ने सारिपुत्र की प्रशंसा में कहा है ''मिजुओ! सारिपुत्र को छोड़कर मैं किसी दूसरे को ऐसा नहीं पाता जो मेरे द्वारा चलाये गये धर्म-चक्र को फिर भी चलावे। भिजुओ! सारिपुत्र ही मेरे द्वारा प्रवर्तित धर्म-चक्र को ठीक से चला सकता है।"

<sup>†</sup> देखिए मिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ४१६-२६ (मिन्नु जगदीश काश्यप का त्रानुवाद)

विनय ही शाक्य-मुनि कं शासन की आयु थी। सारिपुत्र की जीवन-स्मृति 'श्रार्य-विनय' ( बुद्ध के द्वारा श्रयुक्त एक अत्यन्त सार्थक शब्द ) का एक सुन्दर पाउ है।

श्रार्य-पद्धति में मनुष्य का वास्तविक जन्म तभी से माना जाता है जब से वह साधना में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार सारिपुत्र के जीवन की कहानी वास्तव में हमें उनके प्रवाज्या-काल से ही आरम्भ करनी चाहिये; किन्तु इस महानु साधक की साधना 'अनेकजन्म-मंसिद्ध' तप से पकी हुई और परिपृत्ति थी, इसलिए बालकपन से ही इसकी प्रवृत्ति प्रविविक्त-चिन्तन ( एकान्त-चिन्तन ) की श्रोर ही थी । "उपतिष्य मेरा नाम है, सारिपुत्र कहकर गुरु भाई (स-ब्रह्मचारी) मुक्ते पुकारत हैं।" इस प्रकार अपना विनम्र परिचय इस विनीत भिन्न ने अपने एक समकालीन भिद्धको दियाथा।\* अपने ही तेज से प्रकाशित मण्डल वाले, सूर्य के समान दिशा-विदिशाओं को ज्ञान-दीष्ति से भर देने वाले सम्यक् सम्बुद्ध के इस प्रधान शिष्य का जन्म एक छोटे-से गांव में हुआ था श्रीर वहीं से प्रायः इस देश की सर्व-विध प्रतिभा निःसृत हुई है । सारिपुत्र का जन्म मगध देश में राजगृह नगर के समीप उपतिष्य नामक ग्राम में (जिसको नालक श्राम भी कहा जाता है ) ब्राह्मण कुल में हुआ। था। पुरातत्वविदों का श्रनुमान है कि यह स्थान वर्तमान सारीचक, बड़गाँव, नालन्दा के समीप, जिल्ला पटना में है। 🕆 सान्पित्र के पिता का नाम वंगन्त श्रीर माता का नाम रूपयारि था। सम्भवतः श्रपनी माता के नाम पर ही इनका नाम 'सारिपुत्र' पडा। सारिपुत्र के पिता बंगन्त त्रपने गांव के मुब्तिया थे ऋौर इनकी श्रतुल सम्पत्ति का वर्गान मिलता है। बौद्ध संस्कृत प्रन्थों ने सारिपुत्र को ही शालिपुत्र, शारिसुत श्रीर

<sup>\*</sup> देग्निये स्थिवितीत-मुत्तन्त (मिडिक्सम. ११३१४)

i देखिये बुद्ध-चर्या, पृष्ठ ४६६

शारद्वती-पुत्र भी कहा गया है । 'त्रपदान' में इनको 'सारिसम्भव' कह कर पुकारा गया है ।\* इन सबसे मालूम होता है कि सारिपुत्र की माता का नाम सम्भवतः रूपसारि ही रहा होगा, पर माता रूपसारि स्वयं त्रपने विचार से एक सुखी माता नहीं थीं।

सारिपुत्र चार भाई थे। सारिपुत्र सब में बड़े थे। अन्य तीन के नाम थे-चुन्द, उपसेन श्रीर रेवत। सारिपुत्र की तीन बहनें भी थीं, जिनके नाम थे, चाला, उपचाला श्रीर शिशुपचाला । भाई-बहुने सभी बड़े विज्ञ श्रीर साधन-सम्पन्न थे। उस समय विचार-शीव स्त्री-पुरुषों के लिए तथागत के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव था। हम जानते हैं कि वह प्रभाव समाप्त तो कभी नहीं हुआ श्रीर जब तक जीवन में मृत्यु, जन्म, जरा, रोग, भय, शोक-सन्ताप हैं वह समाप्त भी कैसे हो सकता है ? श्रतः काले केश रहते ही, श्रत्यन्त श्रालप वयस में ही, इन सब भाई-बहनों ने संस्कारों की श्रानित्यता को देख जिया। देख जिया कि ये सब उदय ( उत्पत्ति ) और व्यय (विनाश, वाले हैं। फिर उनमें मन कैसे लगे! सभी ने प्रवज्या प्रहरा कर ली। वे सभी बुद्ध की शरण भी गये, धर्म की शरण भी गये और गये संघ को शरण भी। यहीं माता रूपसारि के कष्ट की सीमा थी। मात श्वर्हतों की माता होने के उसके गौरत को वो श्राज हम याद करते हैं और साधकों का जगत मदा याद करेगा. पर स्वयं माता रुपसारि के हृदय में क्या श्राग धधकती थी, इसका भी कुछ निर्देश हमें पालि-प्रन्थों से मिल जाता है। माता रूपमारि का बौद्ध संघ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्टे वह उसे निरन्तर कोसती थीं । एक बार जब सारिपुत्र भित्त की श्रवस्था में श्रन्य भिदात्रों के साथ, जिनमें राहुल भी थे, श्रपने गाँव गये, तो उनकी

<sup>\* &#</sup>x27;त्रपदान', जिल्द दूसरी, पृष्ठ ४८० (पालि टैक्स्ट मोसायटी का संस्करण)

माता ने उन सब भिच्च श्रों को श्रौर बौद्ध संघ को भी खूब फट कारा था\*। स्वयं श्रपने बेटे सारिपुत्र को बार्ने तो माता रूपसारि को बिल्कुल ही नहीं सुहाती थीं। श्रस्यन्त निकट सम्बन्धी होते हुए भी क्या जगत् ने साधकों को कभी पहचाना ? जिस सारिपुत्र के गम्भीर धर्मोपदेश को बुद्ध तथागत श्रपने उपदेश के समान ही गम्भीर मानने थे, उसी को सुनने में उनकी माता को श्रतिशय धृषा होती थी ! पर वैसे माता रूपमारि बड़ी सरल-हदया थीं श्रीर श्रागे चलकर तो हम देखेंगे कि वे भी श्रपने पुत्र के प्रभाव से बुद्ध की शरण गईं, धर्म का शरण गईं श्रीर संघ की शरण भी गईं। किन्तु यह सब तबतक नहीं हुशा जबतक कि माता रूपसारि को श्रपने पुत्र से वियोग का श्रन्तिम चुण ही नहीं श्रागया।

मारिपुत्र बचपन से ही एकान्त-चिन्तनशील थे। नालक गाँव के पास एक दूसरा गाँव था जिसका नाम था कोलित ग्राम। इस गाँव का एक छोटा; बालक सारिपुत्र का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। इसका नाम था महामोद्गल्यायन। कहा जाता है कि सारिपुत्र श्रौर महा-मौद्गल्यायन के कुटुम्बों में सात पीढियों से बड़ी घनिष्ठता छोनो स्वाभाविक ही थी। इसलिए दोनों बालकों में घनिष्ठता होनो स्वाभाविक ही थी। मौद्गल्यायन श्रागे चलकर गोतम बुद्ध के दूसरे प्रधान शिष्य हुए। सारिपुत्र श्रौर मौद्गल्यायन का बहुत दिन तक साथ रहा। यह भी कहा जाता है कि सारिपुत्र श्रौर मौद्गल्यायन एक ही दिन पदा हुए थे। कुछ भी हो, इन 'कल्याणमित्र' युगल भिच्च श्रों का क्यक्तित्व बुद्ध को शिष्य-मण्डली में निश्चय ही श्रस्यन्त प्रभावशाली था श्रौर इनकी साधना भी एक ही दिशा में चली थी। इन होनों भिच्च श्रों के वर्णन भी प्राया साथ-ही-साथ मिलते हैं। यहां इस बात का हमें

<sup>\*</sup> देखिये धम्मनद-ग्रहभ्या, जिल्द चौथी, पृष्ठ १६४ (पाजि-टैकन्ट सोसायटी का सम्कर्णा)

बहे ध्यान से स्मरण रखना चाहिए कि सारिपुत्र श्रौर मीर्गल्यायन दोनों ही श्रवस्था में भगवान् गोतम बुढ़ से बड़े थे, क्योंकि जहां हनके जन्म का वर्णन श्राया है वहाँ कहा गया है कि ये दोनों ही गोतम बुद्ध के जन्म से पहले (श्रनुपपन्ने येव हि बुद्धे) पैदा हुए थे। इस बात को याद रखकर जब हम इन दोनों भिद्धश्रों की भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा को देखते हैं, उनके पारस्परिक सम्भाषणों को सुनते हैं श्रौर बुद्ध जिस प्रकार उन्हें सम्बोधन श्रादि इरते हैं उसे देखते हैं तो एक विशेष श्रानन्द की स्मृति उमड़ पड़ती है।

एक बार की बात है कि सारिपुत्र श्रीर मौद्गल्यायन दोनों श्रपने गाँव के पास ही एक जगह मूक श्रमिनय (गिरग्गसमज्जा) देखने गये। वे दोनों श्रमी बालक ही थे; किन्तु उस खेल को देखकर उन्हें संस्कारों के खेल की मलक मिली, चित्त मे उद्गमीनता श्राई। सोच-विचार किया। दोनों ही घर छोड़, प्रवजित हो गये। उस समय इस देश में श्रमेक परिवाजक श्रपने सकड़ों श्रीर सहस्रों शिष्यों के साथ श्राश्रमों में रहा करते थे। ऐसे ही एक परिवाजक के पास जिसका नाम संजय था, सारिपुत्र श्रीर मौद्गल्यायन भी रहने लगे। बहुत तीव साधना की, पर शान्ति न मिली। श्रन्त में उन्होंने वह श्राश्रम छोड़ दिया। दोनों एक-दूसरे को यह वचन देकर कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति पहले हो वही दूसरे के पास जाकर उसे कहे, एक दूमरे से श्रलग हो गये। सारिपुत्र किंकुशलगवेषी (कौनसा मार्ग कुशल है, इसकी गवेषणा करने वाले) होकर सारे भारतवर्ष (जम्बुद्वीप) में इधर-उधर श्रमने लगे।

कई वर्ष खाक छानते-छानते बीत गये, पर हृदय को शान्ति नहीं मिखी। न जाने कितने स्त्राश्रमों को देखा, कितने परिवाजकों से समागम किया, कितनी बार तीनों विद्याओं (तीन वेदों) का श्रवण, मनन और निदिध्यासन किया, किन्तु हृदय की जलन नहीं मिटी। राजगृह की उन्हीं

भ्रमपद—ग्रहकथा, जिल्द पहली, पृष्ठ ७३

पुरानी गिलियों में निरुद्देश्य से जड़वत् होकर सारिपुत्र धूम रहे हैं।
सहसा उनके मिलिन चेहरे पर एक बिजली की रेखा-सी दौड़ जाती है।
सारिपुत्र ने कुछ विशेष बात देखी है। वह कुछ देर टहर कर विचार-मम्म
हो जाते हैं। उनके बहुत समीप ही काषायवस्त्र पहने हुए एक भिष्
ग्वहा है। वस्त्रों से श्रव्छी प्रकार श्राव्छादित है, इन्द्रिय-संयम से
ेमे पूरी तरह ढँका हुश्रा ही मालूम पड़ता है। नजर नीचे को है, श्रंगों
का उचित समेटन श्रीर फैलाव गम्भीर श्राध्यात्मिक संस्कृति को प्रकट
करता है। उसकी चितवन, श्रालोकन श्रीर विलोकन सभी एक विशेष
प्रकार के हैं। इसी व्यक्ति ने सारिपुत्र के मन पर जादू डाला है। यह एक
बौह भिन्न है, जो राजगृह में भिन्ना के लिए प्रविष्ट हुश्रा है। सारिपुत्र
कुछ टहरते हैं। फिर जब उसे श्रपने कार्य से निवृत्त देखते हैं तो पास
जाकर पृक्षते हैं:

'श्रावुस ! तुम्हारी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं। तुम्हारी कान्ति शुद्ध , वर्षे उज्ज्वल है। श्रावुस ! तुम किसको गुरु मानकर साधु हुए हो ? तुम्हारा शास्ता कीन है ? तुम किसके मार्ग को मानते हो ?"

"श्राष्ट्रस! शाक्यकुल से प्रविज्ञत शाक्य-पुत्र जो महा श्रमण हैं, उन्हीं भगवान् को गुरु मान कर मैं साधु हुआ हूँ। वही मेरे शास्ता हैं। मैं उन्हीं के मार्ग को मानता हूँ।"

"श्रायुष्मान् के गुरु का क्या मत है ?"

"श्रावुत ! इस धर्म में मैं श्रभी नया ही प्रवजित हुश्रा हूँ । इसिबिए विस्तार से तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता । हाँ, संदेप में मैं तुम्हें धर्म कहता हैं।"

"अच्छा आवुम ! थोड़ा बहुत जो कुछ भी जानते हो कृपा करके मुक्तसे कहो। सार हो को मुक्ते बतजादो। क्या करोगे बहुत-सा विस्तार कह कर ?"

"सुनो भ्रावुस ! हेर्न से उत्पन्न होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, तथा-गत उनका हेतु बतकाते हैं, भीर उनका जो निरोध है उसे भी वे बतलाते हैं। यही महाश्रमण का मत है।"\*

जिस भिद्ध से सारिपुत्र की ये बातें हो रही थीं उनका नाम था अध-जित् (श्रस्ति)। सारिपुत्र ने उनके उपयु क शब्दों को सुनकर ही श्रपने को धन्य माना। उनको ऐसा लगने लगा मानो वह निर्वाण-गामी मार्ग की धारा में ही पड़ गये हैं। इसी को बौद्ध साहित्य में कहा जाता है कि वह स्रोत-श्रापन्न हो गये। कटपट वह श्रपने मित्र मौद्गल्यायन के पास गये। मौद्गल्यायन ने भी श्रपने मित्र को दूर से ही देखकर कहा—

"आवुस ! तेरी इन्द्रियाँ श्रसन्न हैं, तेरी कान्ति शुद्ध श्रीर वर्ष उज्ज्वल है। श्रावुस ! तुने श्रमृत तो नहीं पा लिया ?"

''हाँ श्रावुस! श्रमृत पा लिया।''

"श्रावुस ! त्ने कैसे श्रमृत पाया ?"

सारिपुत्र ने सब कथा कह सुनाई। मौद्गल्यायन भी उसी समय स्रोतश्चापन्न हो गये। मौद्गल्यायन ने प्रस्तात्र रक्खा कि शास्ता के पास चला जाय; पर सारिपुत्र श्रपने पूर्व गुरु सन्जय परिवाजक के बड़े इतस्त्र थे। उन्होंने सोचा कि इस महान् सौमाग्य में श्रपने गुरु को भी साम्मीदार क्यों न बनाया जाय? सारिपुत्र श्रौर मौद्गल्यायन सन्जय परिवाजक के पास गये। प्रार्थना को कि भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध के दर्शनों के लिए चलें। सन्जय को महन्ताई का लोभ खींचता था। वह बुद्ध के पास चलने को तैयार नहीं हुन्ना। उन्नटे सारिपुत्र को मठ की महन्ताई का लोभ देकर रोकने की उसने चेष्टा की; पर जो चालीस कोटि की सम्पत्ति श्रौर २०० सोने की पालिक्यों को त्याग नुकाथा (सारिपुत्र की इतनी सम्पत्ति का वर्णन मिलता है) वह एक श्राश्नम की महन्ताई से रुकने वाला नहीं था। सन्जय परिवाजक के २१० में शिष्यों को

<sup>\*</sup> ये धम्मा हेतुष्पभवा हेतुं तेस तथागतो त्राह । तेसं च निरोधो । एवंबादी महासमखो ।

<sup>†</sup> पालि डिक्शनरी ऋाँव प्रॉपर नेम्स (जिल्द दूनरी में 'सारिपुत्त'

खेकर सारिषुत्र श्रीर मीद्गल्यायन शास्ता के दर्शनों के जिए राजगृह के. समीप वेगुवन को चल दिये।

भगवात् ने दूर से ही सारिषुत्र श्रीर मौद्गल्यायन को श्राते देखा श्रीर भिचुशों को सम्बोधित किया:

"भिचुक्रो ! यं दो मित्र कोलित (मोद्गल्यायन) श्रौर उपतिष्य (सारिषुत्र) श्रारहे हैं। ये मेरे दो प्रधान शिष्य होंगे।"

सारिषुत्र घोर मीद्गल्यायन ने भी भगवान् के चरणों में सिर मुका कर प्रणाम किया श्रीर प्रार्थना की :

"भन्ते ! भगवान् हमें प्रवाल्या दें, भगवान् हमें उपसम्पदा दें।"

''आओ निचुआं! यह धर्म सु-त्राख्यात है। श्रव्छी तरह दुःख का चय करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो।'' यही उन आयुष्मानों की उपसम्पदा हुई।

उप-सम्पदा के सात दिन के बाद ही मौद्गल्यायन अहरव-फल में प्रतिष्ठित हो गये, अर्थात उनके चित्त-मल सर्वथा नष्ट हो गये। सारिपुत्र को अर्हत्त होने मे अभी दो सप्ताह और लगे। राजगृह में गृधकृट पर्वत पर शुकरखाता नामक स्थान पर जब भगवान ने दीर्घनख नामक परिवाजक को 'वेदना परिग्रह' नामक सूत्र का उपदेश दिया तो उसे सुन कर सारिपुत्र को अर्हत्व-फल की प्राप्ति हुई | उन्होंने अनुभव किया कि अब चित्त-मल उनके अन्दर विलकुल नहीं रहे।

सारिपुत्र के स्वभाव की दो सबसे बड़ी विशेषताएँ थीं, उनकी विनम्रता श्रीर कृतज्ञता-बुद्धि । सारिपुत्र श्रीतशय विनयी श्रीर कृतज्ञ पुरुष थे। यद्यीप बौद्ध सङ्घ के वह प्रधानतम भिन्न माने जाते थे, फिर भी उनका जीवन साधारण-से-साधारण भिन्न के समान

शीर्षक के नीचे ) यह सख्या ५०० लिखी है। यह विनय-पिटक के वर्णन के अनुसार नी है। देखिए विनय-पिटव, एष्ठ ६६ (राहुल सांकृत्यायन का अनुवाद)

ही था। श्रामिषदायाद (धनादि मांगों का उत्तराधिकारी) होने की भावना प्रारम्भिक बौद्ध सङ्घ में विज्ञकुल नहीं थी। इसिलए रूला-स्ला मोजन, रूले-सूले कपड़े, जैसा-तैसा निवास-स्थान श्रीर बीमार हो जाने पर गोमूत्र में शुधी हुई हर्र, यही जीवनोपयोगी सामग्री जैसे श्रन्य भिन्नुश्रों को होती थी, वैसे ही वह 'धमंसेनापति' की भी थी; बल्कि सारिपुत्र की साधना तो इनके भी न्यवहार में बड़ी परिमित थी। श्रवध्वर बतों का वह पूर्णतः पालन करते थे श्रीर दूसरे भिन्नुश्रों को उनका उपदेश भी करते थे। एक बार की बात है कि भिन्नु-संघ के साथ भगवान् श्रावस्ती गये हुए थे। वहां जाने पर जो कुछ निवास-स्थान मिले, भिन्नुश्रों ने एक-एक कर उन सबको मपट लिया। बेचारे सारिपुत्र को सोने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल सकी। यदि चाहते तो इन्तजाम करवा सकते थे, परन्तु वह रात उन्होंने विहार के बाहर एक पेड़ के नीचे ही बिताई। रात के पिछुले पहर में भगवान् खाँसे। सारिपुत्र का भी खाँसना उन्हें सुनाई दिया।

उन्होंने पूछा, "यहाँ कौन है ?"

"भन्ते ! मैं सारिपुत्र हूँ ।"

"सारिपुत्र, त् यहां क्यों बैठा है ?"

सारिपुत्र ने सब बात कह सुनाई ।\* भगवान् ने भिन्नुश्रों को बहुत फटकारा । तथागत का सेनापति बिना बिस्तर के भी सो जाता था !

सारिपुत्र का 'धर्मसेनापितत्व' पूर्णतः सेवा श्रीर श्राध्यात्मिक श्रनुभूति मे था, शुष्क ज्ञान या श्रन्थ किसी मौतिक तत्व में उसकी बुनियादें कभी नहीं थीं। कई बार हमको ऐसे वर्णन मिलते हैं कि जब सब भिष्ठ भिष्ठा के लिए निकल जाते थे तो सारिपुत्र स्वयं विहार के चारों श्रोर चक्कर लगाकर बिना महे हुए स्थानों को स्वयं माहते थे, खाबी

<sup>\*</sup> देखिए, विनय--पिटक, चुल्लवगा, पृष्ठ ४६३ (राहुल सांकृत्यायन का त्रमुनुवाद )

पात्रों में जल भर देते थे श्रीर सोने उने के श्रासनों को ठीक कर देते थे। इस प्रकार विहार की सफाई जादि करते हुए इस अनेक बार सारिएत को देखते हैं। बीमारों को देखने और उनकी सेवा करने की सारिपुत्र को बड़ी लगन रहती थी, जैसी कि उनके शास्ता बुद्ध श्रीर श्रानन्द श्रादि सब्रह्मचारियों को भी थी। समितिगुप्त नामक एक कुष्ठ-पीड़ित रोगी की सारिप्रत्र ने बड़ी सेवा की थी और उसे अर्हत पद की प्राप्ति करने में भी बड़ी सहायता की थी। सारिपुत्र की कृतज्ञता की भावना तो बड़ी ही गम्भीर थी श्रीर वह उनके स्वभाव की तह तक ही हमें ले जाती है। संजय परिवाजक के प्रति तो उनकी कृतज्ञता हम देख ही चुके हैं। एक बार एक बाह्यण मे उन्होंने एक कबद्धी-भर भात पाया था । उसी की कृतज्ञता मे उन्होंने श्रपने शास्ता बुद्ध को उस बाह्मण को उप-सम्पादित (भिन्नु बनाने का संस्कार) करने के लिए प्रेरित किया। " पर उनकी कृतज्ञता की सबसे बढ़ी मलक तो हमें उनकी स्थविर अश्वजित् (जिनसे उन्हें प्रथम बार बुद्ध के विषय में परिचय मिला था ) के प्रति लोकोत्तर निष्ठा श्रीर श्रद्धा से मिलती है । जब सारिपुत्र 'धर्म-मेनापति' भी बन गए श्रीर सारा भिन्न-संघ उनको प्रज्ञा श्रीर शन्तर्दशन में बुद्ध से इसरे नम्बर पर मानने लगा, उस समय भी. यहिक कहना चाहिए जबतक सारिपुत्र ने शरीर नहीं छोड़ा. ठीक उस समय तक, प्रतिदिन सन्ध्या समय जिस दिशा में जानते थे कि स्थविर अश्वजित हैं, उस को प्रणाम करते थे श्रौर उसी की श्रोर सिर करके सोते थे ! अपने शास्ता सम्यक् सम्बुद्ध के प्रति उनकी जो अगाध निष्ठाः भीर श्रद्धा थी, उसके कुछ चित्र हम श्रागे देखेंगे।

भिष्ठ-निष्मों का पालन सारिपुत्र बड़ी कड़ाई के साथ करते थे।
पुक बार जब वह बीमार पड़े तो उनमें कहा गया कि कुछ बहसुन लेने

<sup>\*</sup> टेखिए विनय-पिटक महावश्या, पृष्ट १०५ (सहुल सांकृत्यायन का श्रुतुदाद )

से उनकी ब्याधि शान्त हो सकती है, किन्तु जहसुन लाना भिचुत्रों को निषद्ध था। इसिलए सारिपुत्र ने उसे लेने से इन्कार कर दिया। बाद में शास्ता की आज्ञा से वह उन्हें दवा के रूप में जेना पड़ा। एक दूसरी बार जब सारिपुत्र बीमार हुए तो मौदुगल्यायन ने उनसे पूछा कि कौनसी दवा चाहिये। सारिपुत्र ने बतलादी। उनके कहने पर वह दवा लाई गई; किन्तु सारिपुत्र को इतने ही में यह विचार हो श्राया, ''चरे, मैंने मॉॅंगकर दवा ली है। यह बुरी बात है। इससे मेरी जीविका बुरी हो जायगी।" उन्होंने वह दवा नहीं खाई। मौद्गल्यायन से कहने बागे, "यदि मुंह से माँग कर मैं कुछ मीठी खीर खालू तो उससे मेरी जीविका निन्दित समसी जायगी । यदि मेरी श्रंतिब्यां भूख से बाहर निकल कर आजाएँ तब भी मैं अपनी जीविका को नहीं तोड सकता. प्राण भन्ने ही निकल जाएँ।" ऐसे ही भिन्नुत्रों पर गोतम बुढ़ ने प्रपने अनुत्तर धर्म की नींव रक्ली थी। "गीला या सुखा कुछ भी खुब कसकर महीं का लेना चाहिए। खाली पेट या थोड़ा ही खाकर रहने वाला बन. भिन्न प्रव्रजित होवे। चार या पाँच कौर खाने के बाद यदि कुछ न मिले तो पानी पीले । श्रात्म-संयत भिन्न के लिए यही काफी है ।" इसी श्रादर्श को लेकर सारिपुत्र जीवन बिताते थे। उनका श्रहनाथा, "न मुक्ते मरने की चाह है, न जीने की । ज्ञान-पूर्वक सावधान हो मैं अपने समय की प्रतीचा कर रहा हूं।" एसे व्यक्ति की किस पदार्थ में रस आ

<sup>\*</sup> मिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ४५५ मे उद्भृत । यहां यह कथा संचेष में दी गई है, विस्तार से वर्णन के लिए देखिए 'विसुद्धिमगा' १। ११७-१२१ (श्राचार्य धम्मानन्द कोसम्बी का संस्करण)

<sup>†</sup> मिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ४६८ (भिन्नु जगदीश काश्यप का अनुवाद)

<sup>‡</sup> सारिपुत्र का वचन, मिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ५५ में उद्भव (भिन्नु जगदीश काश्यय का त्रानुवाद )

सकता था और जब रस ही नहीं था तो वेदना भी कहाँ से उत्पन्न होती ? सारिपुत्र को पहले पिट्टी भरी कहीं रोटी (पिट्टखड़जक) खाना बहुत पसन्द था, किन्तु श्रस्वाद बत को बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने उनका खाना बिल्कुल छोड़ दिया। सात्रकों की समस्याएं सब युगों में प्रायः समान ही होती हैं। सारिपुत्र बांद्र साधना के उस युग के श्रव्रश्यी व्यक्ति थे,जब न निष्ठनियम थे श्रीर न निष्ठणी-नियम श्रीर जब शास्ता श्रपने सम्पूर्ण सङ्घ के विषय में यह कह सकते थे, "इन पाँचसी निष्ठश्रों में से जो पिछ्ड़ा हुशा भी निष्ठ है, वह भी खोत-श्रापन्न-फल को तो प्राप्त है ही, दुर्गति में रहित तो है ही, स्थर सम्बोध-परायण तो है ही।"

मगवान् बुद्ध सारिपुत्र के बड़े प्रशंसक थे। भिचुत्रों की मरी समा
में उन्होंने सारिपुत्र को महा-प्रज्ञों में श्रमणी उद्धोषित किया (एतद्ग्गं
महापञ्जाणं)। प्रज्ञा में बुद्ध सारिपुत्र को केवल अपने से ही नीचा
समस्ते थे। बुद्ध जब त्रायिह्तंत्रशलोक से श्रपनी माता को श्रभिधमं का
उपदेश देकर संकाश्य नगर\* में श्राए तो श्रभिधमं के विषय में विशेष
ज्ञान उन्होंने सारिपुत्र को ही दिया। बुद्ध के द्वारा पृद्धे हुए प्रश्नों के
उत्तर सारिपुत्र के मिवा श्रीर कोई भिच्च नहीं दे सका। हाँ, कुछ प्रश्नों के
उत्तर सारिपुत्र के मिवा श्रीर कोई भिच्च नहीं दे सका। हाँ, कुछ प्रश्नों के
जानते थे। पर-चित्त ज्ञान सारिपुत्र की प्रज्ञा से उपर की चीज़ थी श्रीर
श्रधिकारी की योग्यता के श्रनुसार योग-साधन (कर्म-स्थान) का
विधान करने में भी वे उतने कुशल नहीं थे। यह काम एक पूर्ण ज्ञानी
पुरुष (सम्यक् सम्बुद्ध ) ही कर सकता था। सारिपुत्र ने च्ंकि प्रारम्भ
से ही बोद्ध सद्ध में श्रमणी स्थान प्राप्त कर लिया था, इसलिए कुछ
भिच्च इससे खिन्न भी होते थे, किन्तु उन्हें समस्ताने के लिए भगवान्
बुद्ध श्रनेक बार सारिपुत्र को पूर्व-जन्मों की साधनाश्चों पर ज़ोर देते रहते

<sup>\*</sup> वर्तमान संकिसा-यसन्तपुर (जिला फल्खाबाद), देखिये बुद्धचर्या, पृष्ठ १४४ पदसंकेत २

थे। भगवान् बुद्ध का यह दृढ़ विश्वास था कि सारिपुत्र एक 'अनेकजन्मसंसिद्ध' पुरुष थे। अनोमदर्शी बुद्ध (एक पूर्व बुद्ध ) के समय से
ही सारिपुत्र ने अनेक जन्मों में महान् त्याग किये थे और अनेक प्रकार
की पारिमिताएँ प्राप्त की थीं। कम-से-कम ६० जातक-कथाओं में सारिपुत्र
की इन पूर्व-जन्मों में की हुई साधनाओं के वर्णन मिलते हैं। कभी
सारिपुत्र वानर हुए थे, कभी सर्प और कभी बाह्यण-कुमार और इन
सभी अवस्थाओं में उन्होंने प्राणी-मात्र की सेवा की थी। भदन्त आनन्द
कौसल्यायन के 'जातक' हिन्दी—अनुवाद में ये कहानियां जहां-तहां
अनुसन्धेय हैं। उन सब के अन्त में किसी-न-किसी प्रकार इस शैली
के वाक्य आते हैं—''बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह जातक का सारांश
निकाल दिया। उस समय का प्रधान शिष्य अब का सारिपुत्र ही है,
लेकिन महाब्रह्मा में ही था।" प्रादि। ये सब कथाएं इस तथ्य को
दिखाती हैं कि सारिपुत्र की पूर्व-साधना की भिन्नु-संघ में कितनी
प्रतिष्ठा थी।

सारिपुत्र को भगवान् बुद्ध भिद्ध-धर्म का परम श्रादर्श मानते थे। एक बार तो भगवान् ने इतना तक कह दिया, "भिन्नु श्रो ! यदि किसी के विषय में यह ठीक से कहा जा सकता है कि 'इसे श्रार्थ-शील में स्वामिस्व प्राप्त है, पारमिता प्राप्त है, श्रार्थ समाधि में स्वामित्व प्राप्त है, श्रार्थ-श्रज्ञा में स्वामित्व प्राप्त है, श्रार्थ-विमुक्ति में स्वामित्व प्राप्त है, परि-पूर्णता प्राप्त है, 'तो केवल सारिपुत्र के विषय में ही।''‡ इतना ही नहीं, "भिन्नु श्रो ! यदि किसी के विषय में यह ठीक से कहा जा सकता है कि 'यह मुख से उत्पन्न, धर्म से उपन्न, धर्म-निर्मित, धर्म-दायाद (धर्म का

<sup>\*</sup> वैसं एक साथ इन सबकी सूची 'पालि डिक्शनरी छाँव प्रापर नेम्स' में 'सारिपत्त' शीर्षक के नीचे भी देखी जा सकती है।

<sup>†</sup> भदन्त त्रानन्द कौसल्यायन का ऋनुवाद।

<sup>🕇</sup> ऋनुपद मुत्तन्त (मिडिक्सम, शशार),

वास्स ) न-म्रामिष-दायाद ( धनादि भोगों का उत्तराधिकारी नहीं ) भीरस ( हृदय से उत्पन्न ) पुत्र है, तो केवल सारिपुत्र के लिए ही ठीक है।' भिचुत्रो ! तथागत के द्वारा चलाए श्रद्धितीय धर्म-चक्र को सारिपुत्र ठीक से अनु-प्रवर्तित कर रहा है।" इससे अधिक प्रशंसा किसी भिष्न की तथागत के द्वारा नहीं हो सकती थी। हम अनेक बार अगवान् बुद्ध को यह कहते सुनते हैं, "सारिपुत्र ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्त हैं, तेश खवि-वर्ण पर्यवदात है। सारिएत्र ! श्राजकल तू किस विहार से अधिकतर विहर रहा है ?" श्रीर सारिवुत्र "भन्ते ! मैं श्राजकल शून्यता-विहार से विहरता हैं" ऐसा या श्रन्य कुछ उत्तर दे देते हैं। ये सब बार्त विखलाती हैं कि भगवान बुद्ध सारिपुत्र की साधना का कितना अधिक मान करते थे। 'सच्चविभङगसूत्त' ( मजिमम ३।४।११ ) में भगवान् कहते हैं. "भिजुन्नो ! सारिपुत्र श्रीर मौद्गल्यायन की सेवा करो, उमके पास जाश्री । भिन्नुश्री ! सारिपुत्र श्रीर मौदगल्यायन पण्डित हैं. सब्बाचारियों के अनुप्राहक हैं। भिजुश्री! सारिपुत्र श्रीर मौद्गल्यायन श्रार्थ-सत्यों का विस्तार-पूर्वक व्याख्यान कर सकते हैं, प्रकाशन कर सकते हैं। भिच्छत्रों ! जन्मदाता की तरह सारिपुत्र है। जन्मे को पोसने वाले की तरह मौद्रल्यायन ।" 'महागोसिंगसत्त' (मजिमम १।४।२) में भगवान ने सारिपुत्र के वित्तसंयम की प्रशंसा की है श्रीर 'श्रनपद सुसन्त' (मजिमम ३।२।१) तो पूरा-का-पूरा ही सारिपुत्र की समाधि श्रीर प्रजा श्रादि की प्रशंसा में है।

भगवान् बुद्ध ने उरुवेला की भूमि में छः वर्ष कड़ी तपस्या की की। इसिलए बाद में उनकी पीठ में वात-रोग उत्पन्न हो गया था। इससे वे लगातार सीधे नहीं बैठ सकते थे। उपदेश देते समय हम अक्सर उन्हें ऐसा कहते हुए देखते हैं, "सारिपुत्र! इस समय भिचु आलस्य-प्रमादरहित हैं। सारिपुत्र, त् भिचुत्रों को धार्मिक कथा कह। मेरी पीठ में दर्द है। मैं लेट्ट गा।" सारिपुत्र! भगवान् के उपदेश की

<sup>\*</sup> दिखए विभय-पिटक, चुल्लवग्ग, पृष्ठ ३६०

व्याख्या करने लग जाते हैं, जिसके अन्त में कारुणिक शास्ता को बरबस यही कहना पढ़ता है, "साधु सारिपुत्र ! साधु सारिपुत्र !" सारिपुत्र के द्वारा उपदिष्ट दो श्रद्धितीय सत्त दीवनिकाय के 'संगीति-परियाय-सुत' श्रीर 'दसत्तर सत्त' हैं जो बुद्ध-मन्तरयों की बड़ी श्रव्ही सूची उपस्थित करते हैं । 'सङ्गीत-परियाय-सुत्त'' के श्रन्त में भी भगवान ने यही कहा, "साधु सारिपुत्र ! साधु सारिपुत्र ! तुने श्रच्छा भिन्नुत्रों को एकता के ढंग का उपदेश ( सङ्गीति-परियाय ) दिया ।" उपयु क दो सत्तों के अतिरिक्त 'मजिमम निकाय' के श्रनङ्गगसुत्तन्त (१।१।४) सम्मादिट्टि सुत्तन्त ( १।१) श्रीर गुलिस्सानि-सुत्तन्त ( २।२।६ ) में भी सारिपुत्र के उपदेश सम्निहित हैं। मजिमम-निकाय के ही 'सेवितब्ब-न-सेवितब्ब' सत्तन्त में भगवान के द्वारा उपदिष्ट सेवनीय और अ-सेवनीय पदार्थों की सारिपुत्र ने ब्याख्या की है। ऐसे भी अनेक स्थल हैं जहाँ भगवान प्रश्न करते हैं श्रीर सारिपुत्र उनका उत्तर देते हैं। इनकी शैली प्राय: इस प्रकार की होती है, "सारिपुत्र ! स्रोत-त्रापत्ति - ब्रङ्ग, स्रोत-त्रापत्ति-अङ्ग कहा जाता है । सारिपुत्र ! स्रोत-श्रापत्ति-श्रङ्ग क्या है ?" श्रीर बाद में "साध सारिपत्र ! साध सारिपत्र !" ब्रादि । सारिपत्र की उपदेश-कुशनता का वर्णन तथागत ने उस समय भी किया था जब सारिपुत्र ने भगवान् के उपस्थाक (शरीर-सेवक)- पद के बिए अपने को समर्पित करते हुए कहा था, "भन्ते ! मैंने तुम्हारी चाह से सौ हज़ार करुपों से भी अधिक समय तक असंख्य पारमिताएँ पूरी की । मेरे ऐसा महाप्राज्ञ सेवक उपस्थित है। मैं सेवा करूँगा।" इसका उत्तर भगवान ने बही कह कर दिया था, ''नहीं सारिप्रत्र ! जिस दिशा से त विहरता है, वह दिशा सुक्तसे श्रशून्य होती है। तेरा धर्म-उपदेश बुद्धों के घर्म-उपदेश के समान हो गम्भीर होता है।"† यह कहकर भगवान

<sup>\*</sup> सारिपुत्त सुत्त, संयुत्त-निकाय ।

<sup>†</sup> बद्धचर्या, पृष्ठ ३३६

ने सारिपुत्र जैसे महाज्ञानी की सेवा श्रपने जिए स्वीकार नहीं की थी। निश्चय ही सारिपुत्र के जिये भगवान् के हृदय में बढ़ा श्रादर-भाव था। सारिपुत्र के व्यक्तित्व श्रोर उनके उपदेश की प्रभावशीलता का ही यह परिणाम था कि कौशाम्बों के कलह-प्रिय मिज्जुओं का निपटारा करने के जिए, श्रयवजित श्रोर पुनर्वसु जैसे पापेच्छ भिज्जुओं के प्रवाजनीय कर्म (संघ में बाहर निकाल देने का दण्ड) करने के जिए ने तथा देवदत्त के हारा फोड़ हुए भिज्जुओं को पुन: बौद्ध सङ्घ में प्रविष्ट कराने के जिए ने, शास्ता ने विशेषतः सारिपुत्र को ही नियुक्त किया। ये सब कथाएँ त्रिपिटक में यथास्थल देखी जा सकती हैं। भगवान् बुद्ध के हारा सारिपुत्र को महत्वपूर्ण विषयों पर दिये गए उपदेश विशेषतथा श्रंगुत्तर-निकाय में श्रनुसन्धेय हैं। स्वयं सारिपुत्र के वचनों का एक श्रच्छा संग्रह 'मिज्जिन्द-श्रन' में मिजता है।

भगवान् बुद्ध सारिपुत्र के केवल प्रशंसक ही न थे, वह उन पर शायन भी करने वाले थे। एक बार कुछ नथे प्रविष्ट भिन्न, जो सारिपुत्र की श्रध्यक्ता में थे, शोर मचा रहे थे। शास्ता को वह बिल्कुल पसन्द नहीं था। उन्होंने उन्हें बाहर निकल जाने को कहा। सारिपुत्र इसे न समस सके श्रीर वे भी बाहर चले गए। बाद में शास्ता ने उन्हें बुलवा लिया श्रीर जब उन्होंने सारिपुत्र से पूछा कि यह सब उन्हें कैसा लगा तो सारिपुत्र ने कहा, "भन्ते! मुझे ऐसा लगा कि भगवान् भिन्न संघ को निकाल कर श्रव निश्चिन्त हो जीवन में सुखपूर्वक विहार करेंगे श्रीर हम भी श्रव दृष्ट-धर्म सुख से युक्त हो विहरेंगे।" शास्ता ने प्रेम-विवश वाणी से कहा, "ठहर सारिपुत्र! ठहर सारिपुत्र! फिर ऐसा बिचार मन में न लाना।" मीडगल्यायन से भी जब ऐसा ही पूछा तो उन्होंने

<sup>\*</sup> देखिए, विनय-पिटक, महावग्म, पृष्ठ ३३४-३५

<sup>†</sup> देखिए, विनय-पिटक, चुल्लवग्ग, पृष्ठ ३५१-५२

<sup>‡</sup> देखिए, विनय-पिटक, चुल्लवग्ग, पृष्ठ ४८३-६०

कहा, ' भन्ते ! मुक्ते ऐसा लगा था कि भगवान् ने भिन्न-संघ को निकाल दिया। श्रव श्रायुष्मान् सारिपुत्र श्रीर में ही संघ की धारण करेंगे।" शास्ता ने मौद्गल्यायन के उत्तर का श्रनुमोदन करते हुए कहा, "साधु मीद्गल्यायन ! साधु मौद्गल्यायन ! चाहे भिन्नु-संघ को मैं धारण करूं, चाहे सारिपुत्र श्रीर मीद्गल्यायन, एक ही बात है \*''। यहां तथागत के तात्पर्य को सारिपुत्र की श्रपेचा मौद्गल्यायन ही श्रधिक ठीक तरह जान सके। एक दूसरी बार शास्ता ने सारिपुत्र को भिड़का जब उन्होंने राहुल को, जो उनकी देख-रेख में छोड़ दिये गए थे, ठीक तरह से रखने में कुछ श्रसावधानी कर दी थी । वैसे शास्ता का सारिपुत्र पर श्रगाध ग्रेम था, जैसा कि सम्यक् सम्बुद्ध का किसी भी प्राणी पर हो सकता था। सारिपुत्र ने ही भगवान् की समद्शिता की गवाही देते हुए कहा है, "अपनी हत्या करने पर तुले देवदत्त के प्रति, चोर श्रंगुलिमाल के प्रति, धनपाल हाथी के प्रति श्रीर पुत्र राहुल के प्रति, सभी के प्रति सुनि समान थे।" तारिपुत्र ने कायिक, वाचिक श्रीर मानसिक रूप से शास्ता की बड़ी सेवा की। यद्यपि भगवान् बुद्ध की सेवा का भार विशेषतः त्रानन्द पर था श्रीर उन्होंने इसे श्रव्छी तरह निभाया भी, पर सारिपुत्र भी इस बात में बड़े सजग रहते थे। सारिपुत्र का यह दृढ विश्वास था कि "मार-सेना को दमन करने वाले एक बुद्ध के प्रति श्रद्धा रावना, पुकमात्र उनकी शरण में जाना श्रीर उनकी प्रणाम करना, भत्र-सागर से नार सकता है।"ः उनका ही यह उदार सिंहनाद था कि बुद्ध जैसा ऋद्भुत पुरुष न तो श्रब तक

<sup>\*</sup> चातुम-मुत्तन्त (मिडिफम २।२।७) यह कथा मुत्त-निपात के धनिय-सुत्त (१–२–२) में भी त्र्याती है । देखिए भिलिन्द-प्रश्न पृष्ठ २२७-२८

<sup>†</sup> भिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ५०१ (भिन्नु जगदीश काश्यप का अनुवाद)

<sup>‡</sup> मिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ २६६

संसार में हुआ है श्रीर न होगा।" \* यद्यपि इस प्रकार के उद्गार को स्वयं शास्ता ने कुछ महत्त्व नहीं दिया श्रीर इसे सारिपुत्र की श्रत्यज्ञता हो माना; किन्तु श्राजतक के इतिहास ने सारिपुत्र के कथन को सूठा साबित नहीं किया है। श्राज भी हम 'बुद्ध' को संसार के इतिहास का सबसे बड़ा नाम मानते हैं।

सारिपुत्र का अपने गुरु-भाइयों के प्रति भी अत्यन्त स्नेह और उदारता का बर्ताव था। होता भी क्यों नहीं ? "यदि श्राज ही प्रवितित हम्रा सात वर्ष का श्रामगोर भी हो श्रीर वह भी मुक्ते 4 व सिखावे तो मे महर्ष स्वीकार करू गा। बड़े श्रावभगत से मैं उसका दर्शन कर उसका स्वागत करू गा। बारबार अपने श्राचाय के स्थान पर उसे सत्कार-पूर्वक बैठाऊंगा-" † ऐसी उनकी उदार भावना थी। एक बार की बात है कि सारिपुत्र कब श्रसावधानी से चले जा रहे थे श्रीर उनका वस्त्र नीचे जमीन पर लटक रहा था। मट एक नव-धागन्तुक भित्त ने ताना मारते हुए महास्थविर को स्मरण कराया कि उनका वस्त्र ऊंचा होना चाहिए। सारिपुत्र ने भिन् को धन्यवाद दिया कि उसने उनकी गजती उन्हें सुमा दी श्रीर वस्त्र ठीक कर जिया। महामाँदगल्यायन के श्रतिरिक्त श्रानन्द से भी सारिपुत्र की बड़ी घनिष्ठता थी। श्रानन्द का भी सारिपुत्र के प्रति श्रपार श्रादर था। दोनों के श्रनेक धार्मिक संलाप सुत्त पिटक में लेखबद्ध हैं। संयुत्त-निकाय के सारिपुत्त-संयुत्त मे श्रानन्द ने धर्मसेनापति से पूछा है कि उन्होंने अपने चित्त को शान्त कैसे किया है ? इसका उत्तर देते हुए मारिपुत्र ने कहा है, "एकान्तवास से उत्पन्न सुख श्रीर सीमनस्य (मन की प्रसन्नता) से युक्त प्रथम ध्यान में स्थित

<sup>\*</sup> विस्तार के लिए देखिए, महापरिनिब्बास्स सुत्त (दीघ. २१३)

<sup>†</sup> सारिपुत्र-वचन, भिलिन्द-प्रश्न, पृष्ठ ४८७ में उद्धृत (भिन्नु जगदीश काश्यन का स्मनुवाद)

हो कर 'यह मैं हूँ', 'यह नेरा है' इस प्रकार के विचार को त्याग कर मैंने श्रपनी इन्दियों को शमित किया है।" राहुत सारिपुत्र की देखरेख में ही भगवान के द्वारा छोड़ दिये गए थे। राहुल को प्रवित्त भी सारिपुत्र ने ही किया था। राहुल-माता के प्रति भी सारिपुत्र की बड़ी गहरी निष्ठा थी। एक बार जब वह बीमार पड़ीं तो राहल ने उनकी दवा-दारू के विषय में सारिपुत्र से सलाह ली थी और सारिपुत्र ने कहीं से श्राम का रस लाकर उन्हें दिया था, जिमसे उनकी पीड़ा शान्त हुई थी। गृहस्थ शिष्यों में अनाथिपिरहरू से सारिपत्र का घनिष्ठ स्नेह था श्रीर जिस समय यह गृहस्थ साधक मरण-शब्या पर पड़ा हम्रा था, सारिपुत्र ने उसके पास जाकर उसे श्रवाप्रक्ति-योग का उपदेश दियाथा, जो 'अवाथ विविद्यकोवाद सुत्तन्त' (मजिम्म-३।४।१) में निहित है। उसे सुनकर इस मरणासन व्यक्ति के चित्त को बहुत शान्ति और स्फूर्ति मिली थी । अपने से छुंाटे भिच्चओं के श्रीत सारिपुत्र बहुत प्रेम रखते थे. उन्हें ऊंची श्रवस्था प्राप्त करने के लिए सदा उत्साहित किया करते थे श्रीर उनकी सफलता देख-कर प्रसन्नता प्रकट किया करते थे। यह बात नहीं है कि सारिपन्न से कोई द्वेष करने वाला ही न हो। ऐसे भी भिन्न थे जो सारिपुत्र से भी द्वेष रखते थे, किन्तु सारिपुत्र ने तो उन सबसे प्रेम ही किया। देवदत्त जैसे दुर्वु दि भिन्नु के भी गुणों का स्मरण करना सारिपुत्र नहीं भूलते थे। वह सबके ही गुण प्रहण करने वाले थे। भिष्त-संघ के श्रनेक भिच्नुत्रों के प्रति सारिपुत्र के मार्ग-यदर्शन श्रीर उपदेश श्रादि के विवरण दिये जा सकते हैं, किन्तु यहाँ हम केवल सारिपुत्र के द्वारा दिये हुए उस उपदेश के ही कतिपय श्रंश उद्युत करेंगे जो उन्होंने श्रात्मदत्या करने पर तुले हुए छन्न नामक भिन्नु को दिये थे। छन्न भिन्न बहुत बीमार पड़ गया था श्रीर वह श्राम्महत्या करना चाहता था । सारिपुत्र ने उसके पास जाकर कहा-

"ब्रावुस छन्न ! ब्रच्छी तरह से तो हो ? काल-यापन तो हो रहा

है ? दुःख-वेदनाएँ हट तो रही हैं, जौट तो नहीं रहीं ? स्याधि का हटना तो मालुम हो रहा है, जौटना तो मालुम नहीं हो रहा ?"

"श्रावुस! सारिपुत! मेरी दशा ठीक नहीं है। श्रत्यधिक दाह हो रहा है। श्रावुत! सारिपुत्र! में बेचैन हूँ। श्रावुस सारिपुत्र! में श्रात्महत्या करूंगा। में जीना नहीं चाहता।"

"श्रायुष्मान् छन्न ! श्रात्महत्या न करें। गुजार दें, श्रायुष्मान् छन्न ! हम श्रायुष्मान् छन्न को गुजारते दंखना चाहते हैं। यदि श्रायुष्मान् छन्न को श्रनुकृत भोजन नहीं है तो में श्रनुकृत भोजन खोज लाऊंगा। यदि श्रायुष्मान् छन्न को श्रनुकृत श्रीयध प्राप्त नहीं है तो में श्रीषध ले श्राऊंगा। यदि श्रायुष्मान् छन्न की योग्य संवा करने वाला नहीं है तो में श्रायुष्मान् छन्न की संवा करूंगा। श्रायुष्मान् छन्न श्रात्म-हत्या न करें।" \* यं वाक्य पूरे मारिपुत्र को हमारे सामने रख देते हैं। यहाँ कोरी श्रादर्शवादिना नहीं थी, किन्तु दुःखी मानवता को सेवा करने की क्रियान्मक साधना थी। इन पंक्तियों की गम्भीरता गौतम बुढ के प्रधान शिष्य के श्रनुकृत ही है। कहानी को पूरी रखते हुए कहना पड़ता है कि छन्न ने मारिपुत्र के श्रादेश को नहीं माना श्रीर बाद में श्रात्महत्या कर ली।

इसी दु:खमय घटना के साथ हम सारिपुत्र के श्रन्तिम जीवन की श्रोर भी मुडते हैं। कदाचित् यह श्रिषक करुणा की नदी बहाना कहा जाय, पर इसमें जीवन में बचना कहीं है! सारिपुत्र ने जिस् शान्त भाव से, पूर्ण श्रनासिन्त के साथ, शरीर से सम्बन्ध छोडा, वह श्रपनी गम्भीरता में तथागत के महापरिनिर्वाण से किसी प्रकार कम नहीं है। मगघ में नालक प्राम में रोगब्रस्त होने पर सारिपुत्रने श्रावस्ती में जाकर भगवान से निवेदन किया—

"भन्ते ! भगवान् अनुज्ञा दें । सुगत अनुज्ञा दें, मेरा परिनिर्वाण

<sup>\*</sup> छन्नोवाद-सुत्तन्त (मज्भिम० ३।५।२),

काल है। श्रायु-संस्कार समाप्त हो चुका।"
कहाँ परिनिर्वाण करोग ?"

"भन्ते ! मगध देश में नालक प्राप्त में जन्म-गृह है । वहाँ परि-निर्वाण करूंगा।"

"सारिपुत्र ! जिसका त् काल सममे, वैसा कर" ( यस्स दानि खं सारिपुत्त कार्ल मञ्जसीति ) स्थितिर ने रक्तवर्ण हाथों को फैलाकर शास्ता के चरणों को पकड़ कर कहा—

"भन्ते ! इन चरणों की वन्दना के लिए सौ हजार कल्पों से अधिक काजतक मैंने असंख्य पारमिताएँ पूरी कीं। वह मेरा मनोरथ आज सिर तक पहुंच गया। अब आपके साथ फिर जन्म लेकर एक स्थान में एकत्रित होना नहीं है। अब यह विश्वास छिन्न हो चुका। अनेक शत-महस्र बुद्धों के प्रवेश-स्थान, अजर, अमर, जेम, सुख, शीतल, अमय निर्वाग-पुर जाऊँगा। यदि मेरा कोई कायिक या वाचिक कर्म भगवान् को न रुचा हो तो मुक्ते जमा करें। मेरा जाने का समय है!"

"सारिपुत्र ! तुभे चमा करता हूँ । तेरा कुछ भी कार्यिक या वाचिक कर्म ऐसा नहीं है जो मुभे नापसन्द हो । श्रव त् सारिपुत्र ! जैसा उचित समभे कर ।"\*

सारिपुत्र के चलते समय शास्ता भी धर्म-सेनापित के सम्मान के लिए उठकर गनधकुटी के सामने जा खड़े हुए।

सारिपुत्र ने भगवान् की तीन बार प्रदक्षिणा कर, चार झङ्गों से चन्दना की-

"भगवन् ! श्राज से श्रसंख्य हजार करूप से श्रधिक समय तक श्रनोमदर्शी बुद्ध के पादमूज में बैठकर मैंने तुम्हारे दर्शन की प्रार्थना की थी । वह मेरी प्रार्थना पूरी हुई । तुम्हें देख जिया । वह तुम्हारा प्रथम

<sup>\*</sup> बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१३

वर्शन था, यह अन्तिम दर्शन । अब फिर तुम्हारा दर्शन नहीं होगा ।"\*

यह कह हाथ जोड़कर जब तक भगवान नजर के सामने थे, बिना
पीठ दिखाये, सामने मुख रखते हो चलकर, वन्दना कर, सारिपुत्र चल
दिये । भिन्न बिलसने हुए चिल्लाने लगे, "स्थिवर ! किसके हाथ में गास्ता को सौंप कर जा रहे हो ?" सारिपुत्र का उनके लिए यही
अन्तिम सन्देश था, "सबको ही यह गन्तव्य मार्ग है। आबुसो !
दशवल ( बुद्द ) के विषय में लापरवाही मत करना ।" प्यारे शास्ता
और प्यारे समझचारियों, आनन्द और मौद्गल्यायन सभी को छोड़कर
सारिपुत्र चल दिए । कुद्ध भिन्न उनके साथ भी गए।

नालक प्राम के दरवाजे पर पहुँचते ही उन्हें उपरेवत (सारिपुत्र के भानजे) मिले। चुन्द समणुद्देस भी, जो सारिपुत्र के छोटे भाई ये, सारिपुत्र के साथ हो थे। सारिपुत्र की माता ने उन्हें त्राता हुत्रा देखकर समभा कि मेरा बेटा श्रव चुडापे में गृहस्थी बसाने की इच्छा से फिर गाँव में लौट कर श्राया है। बुढिया बड़ी प्रसन्न हुई। नाना प्रकार की तैयारियों करने लगी; किन्तु जब उमे ठीक बात मालूम हुई तो वह सारिपुत्र से बोली तक नहीं। एक श्रवग कमरे में जाकर बैठ गई; परन्तु सारिपुत्र के दिख्यशनि-प्रदर्शन से उसे बुद्ध के विषय में श्रदा उत्पन्न होरे प्रोर सारिपुत्र ने सममा कि माता के प्रति मैंने श्रपना श्रयण खुका दिया। "मैंने माता रूपसारि ब्राह्मणी को पोसने का दाम खुका दिया, इतने से वह निर्वाह कर लेगी।" स्थितर सारिपुत्र को खून गिरने की सख्त बीमारी पेंदा हुई, श्रोर उन्होंने श्रपने छोटे माई खुन्द समणुद्देस से पूजा, "समय क्या है?" उत्तर मिला, "बहुत तड़के का समय है, पौ फटना ही चाहती है।"

"भिष्ठ-संघ को जमा करो।"

<sup>\*</sup> बुद्धचयां, पृत्र ५१४

<sup>†</sup> बुद्धचर्याः पृष्ठ ५१५

सारिपुत्र ने विज्ञापित किया-

"श्रावुसो ! तुम्हें मेरे साथ विचरते चवाजीस वर्ष हो गए, जो कोई मेरा कायिक या वाचिक कर्म तुम्हें अरुचिकर हुआ हो, आवुसो ! उसे चमा करो।"

"भन्ते ! इतने समय तक श्रापको छाया की भाँति बिना छोड़े विचरते, हमें धरुचिकर कुछ भी नहीं हुश्रा; किन्तु श्राप हमारे दोषों को चमा करें।" साथी भिच्चश्रों ने कहा।

महास्थिविर ने वस्न से अपने मुख को हँक लिया और दाहिने करवट से लेट गए। अपने। शास्ता की तरह ही उन्होंने नौ समापितयों (ध्यानों) में प्रवेश किया। प्रथम ध्यान से लेकर चतुर्थ ध्यान पर्यन्त ध्यान लगाया। उस चतुर्थ ध्यान से उठने के बाद ही परिनिर्वाण को प्राप्त होगए। "मेरा पुत्र कुछ बोलता क्यों नहीं है ?" माता रूपसारि अपने रूँ घे हुए गले से कहने लगीं और फिर "तात! पहले हमने तुम्हारे गुलों को नहीं जाना" कहकर रोने लगीं। सारिपुत्र ने शान्त, मंगलमय पद (निर्वाण) में प्रवेश किया।

सारिपुत्र का परिनिर्वाण कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुन्रा। चुन्द समणुद्देस ने उनकी दाह-किया की श्रीर उनके वस्न, भित्ता-पात्र श्रीर श्रस्थियों (धातुश्रों) को लेकर भगवान् बुद्ध के पास श्राए। श्रस्थियों को हाथ में लेकर भगवान् ने भित्तुश्रों को सम्बोधित किया —

"भिचुन्नो ! महाप्रज्ञात्रान् यह भिचु था, श्रल्पेच्छ यह भिचु था, सन्तृष्ट, एकान्त-प्रेमी, उद्योगी, पाप-निन्दक यह भिचु था। देखो भिचुन्नो ! महाप्राज्ञ की इन धातुर्श्नों को ! चमा-बल में वह पृथ्वी के समान हो कर कभी कुपित नहीं होता था, न इच्छान्नों के वशवतीं होता था, वह श्रनुकंपक, कारुणिक, निर्वाण को प्राप्त होगया। भिचुन्नो ! निर्वाण-प्राप्त सारिपुत्र की वन्दना करो।

<sup>\*</sup> बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१६

"जो पाँच सौ जन्मों तक मनोरम भोगों को छोड़ कर प्रव्रज्ञित होता रहा, उस वीत-राग, जितेन्द्रिय, निर्वाण-प्राप्त सारिपुत्र की वन्दना करो।

"जैसे टूटे सींगों वाला साँह, नगर के भीतर बिना किसी को मारते विचरता है, वैसे ही यह सारिपुत्र विचरता था। भिच्चत्रो ! निर्वाण-प्राप्त सारिपुत्र की वन्दना करो !

"भिन्नुश्रो! जैसे महान् युच के खड़े रहते भी उसके सारवाले महास्कन्ध (शाखाएं) ट्रट जाएं, इसी प्रकार भिन्नुश्रो! तथागत को भिन्नु-संघ के रहते भी सारवाले सारिपुत्र का परिनिर्वाण है। पर श्रारवर्य है भिन्नुश्रो! श्रद्भुत है भिन्नुश्रो! तथागत को शोक-परिदेव नहीं है। भिन्नुश्रो! वह कहां से मिले जो जात, भूत, संस्कृत है। इसिलए भिन्नुश्रो! श्रास्मदीप, श्रात्मशरण, श्रनन्य-शरण होकर विहरो। "\* सारिपुत्र की श्रस्थियों को स्थापित कर कालपिनाक नामक नगर में स्तूप बनाया गया जिसे बाद में पाँचवीं शताब्दी में भारत श्राने वाले चीनी यात्री यून च्वांग ने देखा था।

शास्ता परमज्ञानी थे, इसलिए दुः व को दशा गए, पर श्रानन्द श्रपने को सँभाल नहीं सकते थे। भिचु-संघ के लिए सारिपुत्र का परि-निर्याण एक गहरी वेदना को घोट थी। मौद्गल्यायन ने पन्द्रह दिन बाद ही उनका श्रनुगमन किया श्रीर शास्ता के श्रायु-संस्कार समाप्त होने में श्रभी छह महीने श्रोर शेष थे।

सम्यक् सम्बुद्ध के सबसे बड़े शिष्य की यह संचित्त-सी जीवन-स्मृति है। निश्चय ही सारिपुत्र जैसे साधकों को जन्यकर ही भगवान् ने कहा था, "यं मया सावकानं सिक्खापदं पञ्जतं तं सम सावका जीवित हेतु पि नातिककमन्ति । ' "जो सदाचार-नियम मैंने श्चपने

† त्रगुत्तर निकाय, जिल्द चौथी पृष्ठ २०१ (पालि टैक्स्ट सोसायटी का संस्करण) , विसुद्धि-मगा ११६८ में उद्भृत (त्राचार्य धम्मानन्द कोसम्बी का संस्करण)

<sup>\*</sup> बुद्धचर्या, पृष्ठ ५६७-१८

शिष्यों को प्रज्ञप्त किये हैं, उनका वे कभी अपने प्राणों के लिए भी श्रतिक्रमण नहीं करते।" सारिएत्र का श्रनिन्दित जीवन शास्ता को देखने का भी वास्तव में एक स्वच्छ, अनाविल दर्पण है, और उनके श्रपूर्व शील, समाधि श्रौर श्रज्ञा से स्फीत जीवन श्रौर श्रलमार्य-ज्ञान-दर्शन को देखकर आज भी यदि कोई साधक कहे 'पटिपादेसि मे मगां तव जार्गन,चक्खुमा' (चचप्मान् बुद्ध ने भी तुम्हारे ही ज्ञान के द्वारा मुक्ते मार्ग पर प्रतिष्ठित किया) तो यह श्रतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती। सारिएत्र ने ही हम सबसे पहले बताया है कि शास्ता का 'धम्म' जीवन का एक 'मार्ग' ('मग्ग') मात्र था, निर्वाण की प्राप्ति का एक 'उपाय' मात्र था. मानसिक श्रायासों का साधन नहीं। इसीबिए तो बुद्ध-मन्तव्य का विवेचन करने वाले नागसेन श्रीर बुद्धघोष जैसे महास्थविरों ने भी बार-बार 'भासितं पेतं थेरेन सारिएक्तेन धम्मसेनापतिना' 'बुक्तं पेतं थेरेन सारिप्रक्तेन धम्मसेनापतिना' श्रादि रूप से सारिप्रत्र के वचनों की ही दुहाई दी । पर बहुत से भी क्या, हे सारिपुत्र ! हे रूपसारिसम्भव, श्रज्ञात, श्रत्वेच्छ, महासाधक ! इन सब प्रशंसात्मक साच्यों की भी तुभे क्या अपेशा. जब स्वयं विश्व के शास्ता ने ही. जिसमें तेरी अपार श्रद्धा थी, तुभे धर्म का सेनापति बनाया ! माता रूपसारि के गर्भ में सोने के बाद, हे 'श्रपगर्भ' ग्रन्य माता की कोख में 'विज्ञान' (चित्त-धारा, जीव ) बनकर तुम्हारा श्राना नहीं हुन्ना । श्रनुपाधि-शेष-निर्वाण-धातु को प्राप्त कर तुम सदा ही विमुक्त और सबसे परे हो। पर फिर भी केवल हमारे कल्याण के लिए, हे धर्मसेनापते ! हमारा प्रशास स्वीकार करो--"भिचुश्रो ! सारिपुत्र की वन्दना करो।"

## श्रानन्द

श्रानन्द भगवान् बुद्धदेव के प्रधान शिष्यों में से थे। श्रानन्द को भगवान् के उपस्थाक (उपट्टाक) या शरीर-सेवक होने का पद प्राप्त था। भगवान् बुद्ध के सभी शिष्यों में श्रानन्द को सबसे श्राधिक उनके सभीप रहने का श्रवसर मिला। चिर-काल तक श्रानन्द को तथागत की सेवा का सुयोग मिला। यह श्रानन्द के जीवन की एक बड़ी कुत-कुरवता थी। बुद्ध-मात्र स्वयं परम शुश्रूषक होते हैं। वे देवताभों तक की सेवा को स्वीकार नहीं करते; पर साधक उनकी चाकरी में रह श्रपनी साधना को परिपूर्णता श्रवश्य देखते हैं। तथागत की दिनचर्या में लगनपूर्वक सहायता देकर, दशयल को बड़ी श्रारमीयता-पूर्वक सेवा-उपचर्या कर, स्थिवर श्रानन्द श्रागे श्राने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चय ही एक श्रपूर्व स्मृति होड़ गए हैं।

बीह पानि-प्रन्थों से पता लगता है कि श्रानन्द वास्तव में श्रानन्द-मृर्ति थे। ''सीम्य! तेरा मुख तो बहावेत्ता के समान ही चमकता है''—
यह उपनिषद्-वाणी श्रानन्द के विषय में सदा ही कही जा सकती थी। शरीर की सीम्यता में वे श्रद्धितीय थे श्रीर स्वभाव के थे बढ़े मृदु। मनुष्यता नो उनके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी। श्रानन्द को भिष्ठ-संघ 'धर्मभाण्डागारिक' (धम्मभण्डागारिक) श्रर्थात 'धर्म का भण्डारी' कह कर पुकारता था। इसमें कुछ्-न-कुछ विनोद तो था ही, साथ ही श्रानन्द का विशिष्ट महस्व भी श्रिष्कत था। श्रानन्द बहुश्रुत थे, पण्डित थे। भगवान बुद्ध के सतत साथी होने के नाते बुद्ध-वचन

सबसे श्रधिक उन्हींने सुने थे श्रीर उन्हें धपनी स्मृति में सुरक्षित भी बक्खा था। कहा जाता है कि स्नानन्द की स्मरण्-शक्ति बड़ी तेज़ थी। जो कुछ भगवान बुद्ध बोलते थे. वह उसको याद कर लेते थे। एक से लेकर साठ हजार शब्दों तक, ठीक कम से, बिना एक अन्तर भी छोड़े हए, वे कंटस्थ कर लेते थे। एक ही बार साठ हजार पंक्तियों की पनद्रह हज़ार गाथात्रों ( श्लोकों ) को भी सुनकर आनन्द याद कर लेते थे। इसी कारण सम्भवतः भगवान बुद्ध ने उन्हें अपने स्मृतिमान श्रीर बहुअत भिचु-शिष्यों में प्रधान कहा था, "भिचुधो ! मेरे बहुअत, स्मृतिमान्, गतिमान् श्रीर धतिमान् भिन्न-शिष्यों में यह श्रानन्द ही सर्वश्रेष्ठ है।" परन्तु केवल स्मृतिमान् श्रीर बहुश्रत होने से ही बौद्ध संघ में विशेष आदर नहीं हो सकता था ? इसीबिए बौद संघ ने श्रानन्द को 'धर्म का भगडारी' कहा था, जबकि सारिपत्र को उन्होंने 'धर्म का सेनापति' कहा । श्रानन्द में 'धर्मभाएडा-गारिक' होने के श्रतावा श्रनेक विशेष गुण थे. किन्त विपरयना मे वे उतने बड़े-चढ़े नहीं थे, जितने सारिपुत्र, महामौद्गल्यायन, महाकाश्यप या भगवान बद्ध के श्रन्य कई शिष्य । जबकि सारिपुत्र धर्म श्रीर ज्ञान का स्वामित्व करते थे, जीवन में प्रत्यन साम्रात्कार कर विहरते थे, तो श्रानन्द जागे थे विशेषतः उसके भएडार को श्रपने स्मृति रूपी श्रागार में सञ्जय करने में । इसीलिए इस कहते हैं कि सारिएन यदि 'धर्मसेनापति' थे तो श्रानन्द 'धर्मभागडागारिक'; पर इसका भी एक महत्त्व था, जैसा हम श्रागे देखेंगे। जहाँ 'धर्म' (सत्य, ऋत, विश्व-नियम ) रूपी राजा का कोई सेनापति हो, वहां उसके विशाल भणडार को रखने वाला. श्रीर रखने वाला ही क्यों, बढ़ी सावधानी श्रीर ईमानदारी के साथ उस थाती को भावी पीड़ी के लिए देने वाला भी, उदार श्रीर चतुर भगडारी कोई होना ही चाहिए । श्रानन्द ही 'धर्मराज' (बुद्ध) के भएडारी थे।

यानन्द शाक्यवंशीय चत्रिय थे। श्रतः कहना चाहिए कि भगवान्

के सगोत्र ही थे। सगोत्र ही क्यों, इससे भी श्रधिक वे भगवान् के साथ सम्बन्धित थे। कपिलवस्तु में शुद्धोदन के छांटे भाई अमृतौदन शाक्य के धानन्द पुत्र थे। श्रतः रिश्ते में वह भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे। भगवान् बुद्ध के लिए तो इन रिश्तों का मूल्य ही क्या हो सकता था ? सम्पूर्ण प्राणि-जगत ही उनकी कहला का समान रूप से भागी था। चाहे श्रानन्द हो, चाहे चाण्डाल-पुत्र, चाहे सारिपुत्र हो, चाहे श्राततायी श्रंगुनिमान, समदर्शी मुनि की कृपा के तो समान रूप से ही भाजन थे; किन्तु शाक्य लोग तो फिर भी श्रपने को परम सौभाग्यवान मानते थे। प्रसेनजित् तो कोशल का था। फिर भी "भगवान कत्रिय हैं, मैं भी पत्रिय हूं। भगवान् कोशलक (कोशल-वासी) हैं, मैं भी कोशलक हूँ"-इतने से ही अपने को धन्य समसता था। फिर शाक्यों का तो कहना ही क्या ? परन्तु शाक्य लोग स्वभाव से कोधी भी थे, अभिमानी भी थे। भिमान, कभी-कभी मिथ्या श्रमिमान भी, उनके स्वभाव की एक बड़ी कमजोरी थी। हम जानते हैं कि रोहिणी नदी के बाँघवाले मामले पर तो उनके अपने पड़ोमी कोलिय चत्रियों से सिर-फुटीवल की नौबत श्चागई थी। जातिवाद का श्रभिमान भी इन चत्रियों में बहुत श्रधिक था। 'श्रार्य-वंश' की परम्परा के श्रनुसार, जब सम्यक सम्बुद्ध पहली बार कपितवस्तु आने पर, हाथ में भिचा-पात्र लेकर भिचा के लिए निकले थे, तो हम उनके श्रमिमानी पिता के वास्तविक क्लेश को समस सकते हैं । 'ब्रायंवंश' (ज्ञानियों के वंश ) की परम्परा यह भले ही रही हो, पर शाक्य-वंश की यह परम्परा नहीं थी। यह बीर इच्वाकुश्रों का वंश था, जो श्रपने कुल पर वास्तविक श्रभिमान कर सकता था; पर तथागत के गौरव ने तो इस जातिवाद के श्रभिमान को प्रथम दर्शन में ही न जाने कहां विलीन कर दिया, यह हम शाक्यकुमार भ्रानन्द की प्रवज्या के प्रसंग में भली प्रकार देखते हैं।

बुद्धत्व प्राप्त करने के दूसरे वर्ष भगवान् बुद्ध किपलवस्तु के समीप धन्पिया नामक कस्बे में उपदेश कर रहे हैं। शाक्यकुमारों ने भी उनके विषय में सुना है श्रीर उनमें भी श्रपने जीवन को सार्थक करने की इच्छा का उदय हुआ है। छः शाक्यकुमार, भहिय, श्रनुरुद्ध, श्रानन्द् भृगु, किम्बिल और देवदत्त, जिस किसी प्रकार अपने माता-पिताओं से श्राज्ञा लेकर भगवान् बुद्ध के पास पहुँचे हैं। साथ में उनके श्रपना एक नाई भी है, जो प्रेम श्रीर स्वामिभक्ति के कारण श्रपने स्वामि-पुत्रों के साथ ही चला त्राया है। शाक्यकुमारों ने इस नाई को ऋपने लब श्राभूषण श्रीर द्रव्य श्रादि देकर बौटाने का प्रयत्न किया. किन्त उन सभी श्राभूषणों श्रीर द्रव्य को एक वृत्त पर लटका कर "जो देखे, उसकी दिया, ले जाय" यह घोषणा कर यह आहकाम नाई फिर अपने स्वामिपुत्रों के साथ ही बुद्ध के समीप आ गया। बुद्ध-उपदेश की सुनकर शाक्यकमारों को बुद्ध-शासन में रहकर प्राणि-मात्र की सेवा करने की इच्छा जाग पड़ती है। इसके सबसे बड़े बाधक जातिवाद के बन्धन को ही वे सबसे पहले तोड़ते हैं। जातिबाद के लिए सबसे पहला प्रायश्चित हमारे देश के इतिहास में शाक्यकुमार ही करते हैं-"भन्ते ! हम शाक्य श्रभिमानी होते हैं। यह उपालि नाई चिर-काल तक हमारा सेवक रहा है। इसे भगवान पहले प्रविज्ञत कराएँ, ताकि हम इसका श्रभिवादन करें, प्रत्युत्थान करें, इसके सम्मानार्थ खड़े हों, इसके हाथ जोड़ें, इसकी वन्दना करें । इस प्रकार हम शाक्यों का शाक्य होने का श्रभिमान मर्दित होगा।" भगवान् ने पहले उपाजि नाई को ही प्रवजित कराया। बाद में उन शाक्यकुमारों की प्रवज्या हुई, जिनमें म्रानन्द भी एक थे।

श्रानन्द श्रादि शाक्यपुत्रों का संन्यास हमारे इतिहास की एक स्मरणीय श्रीर समस्योत्पादक घटना है। यह उस प्रवृत्ति की प्रथम परिचायिका है, जिसके वशीभूत होकर ब्राह्मणेतर जातियों ने भी,. विशेषतः चत्रियों ने, संन्यास-प्रहण शुरू कर दिया श्रीर धर्मीपदेश

<sup>\*</sup> बुद्धचर्या, पृष्ट ६१

भी करने लगे। इससे पहले विधिवत संन्यास-प्रहण पर तो ब्राह्मणों का ही एकाधिकार था। बुट ने इस एकाधिकार को मिटाया। नतीजा यह हुआ कि कुमारिल जैसे कहर वेदवादियों ने इसके लिए उन्हें कभी समा नहीं किया। उन्हें सात्र धर्म से पतित माना। किन्तु ध्रानन्द ध्रादि साधकों ने सात्र धर्म का परित्याग किया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में तो उन्होंने ध्रपने शास्ता से असली सात्र-धर्म को ही भीखा, ध्रध्यंत मानवता के घावों को पूरने का धर्म, जिसके ध्रधिक ध्रव्हे साधन हैं—मैत्री, सेवा ध्रौर करणा न कि शस्त्र-प्रहण। काषाय वस्त्र पहनने वाले बुद्ध ध्रौर 'वैदेह मुनि' (ऐसा भी एक जगह ध्रानन्द को कहा गया है) ध्रानन्द हमारे लिए एक ध्रादर्श स्त्रिय ही हैं। उनसे हमारे राष्ट्रीय ध्रौर सांस्कृतिक जीवन को जो ज्योति मिली है, उसके मृत्य का ठीक ध्रतुमापन नहीं किया जा सकता।

बुद्धत्व प्राप्ति के बीस वर्ष बाद तक श्रनेक भिन्न भगवान् बुद्ध की सेवा करते रहे। इस बीच जिन भिन्नुश्रों ने भगवान् की सेवा की उनके नाम हैं, नागसमाज, नागित, उपवास, सुनन्नन्न, चुन्द समग्रइंस, स्वागत, राध श्रोर मेघिय। कहना ही पडता है कि इन भिन्नुश्रों की सेवा से भगवान् विशेष प्रसन्न नहीं थे। उन्हें खिन्न होकर एक बार कहना ही पडा, "भिन्नुश्रो! श्रव में वृद्ध हूँ। किन्हीं-किन्हीं भिन्नुश्रों से कहना हूँ कि इस रास्ते से चलो, तो वे दूसरे ही रास्ते से चले जाते हैं। कोई कोई तो मेरे भिन्ना-पात्र श्रीर वस्त्रों को ही भूमि पर रख कर चले जाते हैं। भिन्नुश्रो! मेरे लिए एक नियत परिचारक (उपस्थाक) खोजो।" यह सुनकर भिन्नुश्रों को खेद हुश्रा। सबसे पहले सारिपुत्र ने उठकर, भगवान् की वन्दना कर श्रपनी सेवाण् श्रपित कीं, किन्तु भगवान् ने इसे उचित नहीं सममा। इसी प्रकार भगवान् ने श्रपने श्रन्य शिष्यों की सेवाश्रों को श्रस्वीकार कर दिया। श्रानन्द तो चुपचाप बैठे ही रहे। उन्होंने श्रपने श्रापको समर्थित ही नहीं किया। कुछ भिचुओं ने उनसे कहा, "श्रावुस। भिन्न-संघ उपस्थाक-पद माँग रहा है, तुम भी माँगो।" स्वा-भिमानी आनन्द का केवल यही उत्तर था, "आबुसो! मॉॅंगकर स्थान पाया तो क्या पाया ? क्या भगवान मुक्ते देख नहीं रहे हैं ? यदि चाहेंगे तो स्वयं ही कहेंगे-"धानन्द! मेरी सेवा कर।" भगवान् हृदय की बात जानते थे। बोले, "भिन्न ह्यो ! छाषन्द को उपस्थाक-पद-याचना करने के खिए बाध्य न करों। वह स्वयं ही जानकर मेरी सेवा करेगा।" श्रव तो भिच्नश्रों की भी बन श्राई। बोले ''उठो श्रावस श्रानन्द ! श्रव तो दशवल से उपस्थाक-पद माँगो।'' पर त्रानन्द तो अपने कर्म और अधिकारों को अच्छी तरह जानते थे श्रीर श्रात्म-गौरव में भी वे क्या कम थे ? मट अपनी शर्ते पेश कर दीं। पहले उन्होंने तथागत से चार निषेधात्मक अधिकार (प्रतिक्रेप) माँगे जिनकी प्राप्ति पर ही वे उनके सेवक नियत हो सकते थे। "(1) यदि भगवान् श्रपने पाए हुए उत्तम वस्त्र सुक्ते न दें (२) उत्तम भोजन सुके न दें (३) गन्ध-कुटी में निवास न दें श्रीर (४) साथ निमन्त्रण में लेकर न जायँ, तो मैं नियत सेवक हो सकता हूं।" इतने से ही स्पष्ट हो जाता है कि आनन्द की आत्म-गौरव-भावना कितनी बढ़ी हुई और उदात्त थी. वे कितने निःस्पृह श्रीर शानदार व्यक्ति थे जो तथागत के गौरव से ही स्वयं गौरवान्वित नहीं होना चाहते थे, किन्तु अपनी भी कुछ विशिष्ट महत्ता रखते थे श्रोर साथ ही तथागत में कितने अनन्य भाव से अनुरक्त भी थे। चार बातें आनन्द ने और भी शर्ती के रूप में भगवान के सामने रक्खीं "(१) जिस निमन्त्रण को मैं भगवान के लिए स्वीकार कर ल्ँगा उसमें श्रापको जाना होगा (२) जो श्रादमी दूसरे राष्ट्र या जनपद से त्रापके दर्शनों के लिए श्रायेंगे, उन्हें जिस समय चाहँगा श्रापसे मिलवा सक्राँग। (३) जब भी मैं चाहुँगा श्रापके पास श्रा सक्रांगा, और (४) मेरी अनुपहिथति में जो भी धर्मोपदेश आप जहाँ

कहीं देंगे उसे आकर सुके भी अवश्य सुनाना होगा।" कहने की भावश्यकता नहीं की भगवान को ये सब शर्तें स्वीकार करनी ही पड़ीं । इस समय से लेकर भगवान् के महापरिनिर्वाण के समय तक, अर्थात ठीक पच्चीस वर्ष तक छाया की तरह अनुगमन करते हुए श्रानन्द भगवान् की सेवा करते रहे श्रीर कहीं भी उनका साथ नहीं छोड़ा । इस सेवा की मार्मिकता हम उस समय श्रीर गम्भीरता से श्रनुभव कर सकते हैं, जब हम यह स्मरण रखें कि स्थविर श्रानन्द श्रायु में भगवान् बुद्ध के बिजकत समान ही थे। जब इस समवयस्क शिष्य को हम भगवान के वस्त्र सींते, पर धोवे, पंखा मजते, स्नान कराते, या श्रन्य सेवा-कार्य करते देखते हैं तो यह सब हमारे भन्तस्तल की स्पर्श किये बिना नहीं रहता। "श्रानन्द !" सम्बोधन करते हुए जब हम भगवान बुद्ध को देखते हैं तो साधारणतः ऐसा लगता है मानो श्रपने से श्रवस्था में किसी बहुत छोटे शिष्य को वे सम्बोधन कर रहे हों। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं हैं। वास्तव में एक वृद्ध गुरु श्रपने ठीक समवयस्क वृद्ध शिष्य को ही सम्बोधन कर रहा है। शिष्य भी श्रपने कर्तव्य में युवा पुरुष से भी श्रधिक जागरूक है। सम्भवतः वह शारीरिक शक्ति में श्रपने शास्ता सं बहुत श्रधिक है भौर भायुसंस्कार तो निश्चय ही उसके उनसे बहुत श्रधिक चलते हैं। इस प्रसङ्ग के प्रकाश में ही हमें इन शास्ता ऋौर शिष्य के सम्बन्धों की दिव्य अनुभूति करनी चाहिए।

श्चानन्द भगवान् बुद्ध में बहुत श्रनुस्कत थे। कभी उनके लिए वे पानी खींच कर लात, कभी उनके निवासस्थान मूलगन्ध-कुटी की काडू लगाते, कभी उनके शरीर की मालिश करते और कभी बिस्तर लगाते। सारांश यह कि श्चानन्द की सम्पूर्ण दिनचर्या ही तथागत की सेवा के लिए श्चर्षित थी। भगवान् के शरीर में जो-जो गतियां श्चथवा परिवर्तन हुआ करते थे, श्चानन्द उन सबसे श्चवगत रहा करते थे। भगवान् को थोड़ा--सा भी कष्ट होने पर वे विकल हो जाया करते थे। बुद्ध की सेवा को उन्होंने अपने जीवन का बत ही बना लिया था। रात में सोना भी इस कर्मयोगी को कहां था ? प्रतिदिन रात में नी वार एक हाथ में एक बड़ा दीपक लेकर और दूसरे हाथ में एक बड़ा डंडा लेकर वे मूलगन्ध-कुटी के चारों और जाते थे, ताकि बुद्ध की निद्धा को कोई भंग न करे और जरूरत होने पर वे उनकी कोई सेवा भी कर सकें।

एक बार देवदत्त ( भगवान् बुद्ध के विद्रोही शिष्य ) के षड्यन्त्र से नीलिगिरि नामक मस्त हाथी शराब पिलाकर भगवान् के ऊपर छोड़ा गया तािक वह उनको कुचल डाले। श्रानन्द हाथी को देखकर अपनी जान की पर्वाह न कर भगवान् बुद्ध के सामने खड़े हो गए। भगवान् बुद्ध ने तीन बार मना किया कि श्रागे से हट जाश्रो, परन्तु श्रानन्द न हटे। "शास्ता के प्रति श्रानन्द का इतना श्रगाध प्रेम था! श्रपने प्रेम के पागलपन में वे शास्ता की श्राज्ञा की भी पर्वाह नहीं करते थे। एक एंगा ही प्रसंग श्रीर हैं। एक बार भगवान् बुद्ध के पेट में वायु पैदा हुई। श्रानन्द ने रोग को ठीक करने की श्रातुरता में घर के भीतर जाकर स्वयं श्रपने हाथ से एक विशेष प्रकार का दिलया बनाया, जिससे वे जानते थे कि रोग ठीक हो जायगा। भोजन बनाने की कला में भी श्रानन्द बड़े विज्ञ थे, परन्तु घर के श्रन्दर इस प्रकार बना हुश्चा भोजन भिचुश्चों के लिए निषिद्ध था, भिचु-संघ के नियमों के विरुद्ध था। श्रानन्द को इसके लिए शास्ता की फटकार सुननी पड़ी!

त्रानन्द भगवान् के उपस्थाक थे श्रीर इस पद से सम्बन्धित जितने काम थे, उन सबके करने में वह बड़े सिद्धहस्त थे। भगवान् को जब कभी भित्तुओं को बुलाना होता था, श्रथवा किसी के पास कोई सन्देश

<sup>\*</sup> वाद में तो शास्ता ने अपनी मैत्री-भावना से इस हाथी को आपलाबित कर दिया और वह आकर बच्चे की तरह संइ से उनके पैर चाटने लगा।

भेजना होता था तो म्रानन्द को ही ये काम सोंपे जाते थे। भगवान बुद्ध को कभी-कभी इधर-उधर की खबरें भी लाकर ब्रानन्द दिया करते थे। "भन्ते ! निर्मन्य ज्ञातृपुत्र ने श्रभी-श्रभी पावा में शरीर छोड़ा है।" इस प्रकार जैन-तीर्थट्टर भगवान् महावीर की मृत्यु की सूचना भी भगवान् को श्रानन्द ने ही दी थी। इसी प्रकार देवदत्त के पड्यन्त्र की सूचना भी। भगवान् बुद्ध के गृहस्थ शिष्य या शिष्याएँ जब कोई भेंट या उपहार लेकर श्रात, तां वे पहले श्रानन्द से ही सलाह लेकर श्रावश्यक कार्य करते थे। कभी कोई भिन्नु या गृहस्थ शिष्य श्राकर कहते थे, "भन्ते श्रानन्द ! बहुत दिन से इधर हमें भगवान का धर्म-उपदेश सुनने को नहीं मिला ! भन्ते श्रानन्द ! ऐसी कृपा करें जिससे हमें भगवान का धर्म-उपदेश स्नने को मिले।" श्रानन्द उनकी तृष्ति करने का प्रयत्न करते थे। जहाँ वे श्रावश्यक समकते थे जोगों को भगवान से मिला देते थे। इस प्रकार उन्हें हम अनेक व्यक्तियों को भगवान् से भेट कराते हुए देखते हैं। एक बार समृद्ध नामक भिन्नु ने भगवान् के मन्तव्य को गलत ढंग से समक कर उपदेश दे दिया था। उसे लेकर आनन्द भगवान् के पास गये, ताकि वह धर्म को ठीक तरह से समक सके। एक बार हम आनन्द को भगवान् से प्रार्थना करते हुए देखते हैं कि वे किम्बिल श्रीर कुछ अन्य भिक्त्रों के प्रति प्राणायाम की विधि पर प्रवचन दें; क्योंकि इसमे उन्हें लाभ होगा। जैसा भी समय झौर भ्रवसर देखते थे, श्रानन्द श्रवसर श्रपने शास्ता को प्रेरित किया करते थे। श्रानन्द की सब प्रार्थनाएं स्वीकृत हो ही जाती हो, ऐसी भी बात नहीं थी। एक बार आनन्द ने प्रार्थना की कि भगवान् प्रातिमोत्त (भिन्नु-नियम) का उपदेश करें, किन्तु भगवान् ने इन्कार कर दिया। तीन बार श्रानन्द ने प्रार्थना की, किन्तु तीनों बार तथागत ने इन्कार कर दिया । कारण भी बाद मे अवश्य बतला दिया गया। भगवान् ने एक बार शरीर की गन्दगियों पर इतना गम्भीर प्रवचन दिया कि कुछ भिचुउमेन समस्स सके। न समम कर उन्होंने गरीर के प्रति घृणा के भाव से उत्तेजित होकर

एकान्त में जाकर आरम-हत्या कर ली। श्रानन्द ने यह बात भगवान् को सुनाई भौर ठीक ज्ञान प्राप्त करने के खिए भगवान् को उपदेश करने की प्रार्थना की।

श्चानन्द भगवान् बुद्ध के बड़े भक्त ये। चूँ कि भगवान् बुद्ध श्चक्सर घूमते रहते थे, इसलिए श्रावस्ती में उनके शिष्यों को सदा उनके दर्शन सुलभ नहीं होते थे। श्चनाथिण्डिक का संघ के लिए दान किया हुआ प्रसिद्ध जेतवन बाग यहीं था, जहां भगवान् श्चक्सर श्चाकर बीच-बीच में ठहरा करते थे। श्चनाथिण्डिक को इच्छा हुई कि भगवान् यहां सदा तो रहते नहीं, इसलिए ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहां भगवान् के नाम पर हम उनके प्रति श्चादर-सत्कार प्रदर्शित कर सकें। श्चपनी इच्छा उन्होंने श्चानन्द से कही। श्चानन्द ने महामौद्गल्यायन की सहायता से भगवान् से यह श्चनुमति ले ली कि वे गया के बोध-शुष्ठ का बीज वहां लगा सकते हैं। बड़े श्चादर के साथ बीज लाया गया और जेतवन के प्रवेश-द्वार पर रोषा गया। श्चानन्द के श्रनुरोध से भगवान् को एक रात उस पेड़ के नीचे समाधि श्चवस्था में रहना पड़ा। भगवान् के दर्शनों के लिए जो यात्री श्चाते इस पेड़ की पूजा श्वत्रश्य करते। चूं कि श्चानन्द ने इस पेड़ को लगाया था, इसलिए इसका नाम भी 'श्चानन्द-बोधि' हो गया।

श्रानन्द सदा यह ध्यान रखते थे कि जो कोई भी व्यक्ति श्रावश्यक कार्य से भगवान् बुद्ध से मिलने श्राए श्रथवा जिसे भगवान् के दर्शनों से लाभ मिलने की श्राशा हो उसे मिलने दिया जाय। किन्तु कभी-कभी उन्हें श्रवाञ्छनीय व्यक्तियों को रोकना भी पड़ता था। उदाहरण के लिए जब भगवान् मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए थे तो सुभद्र नामक परिवाजक उनके दर्शनों के लिए श्राया। बोला, "भन्ते श्रानन्द! श्रमण गोतम का दर्शन करना चाहता हूँ।" श्रानन्द ने उत्तर दिया— "नहीं श्रावुस सुभद्र! तथागत को तकलीफ मत दो। भगवान् थके हुए हैं।" तीन बार सुभद्र ने प्रार्थना की; किन्तु तीनों बार श्रानन्द ने

इन्कार कर दिया । भगवान् ने इसे सुना श्रोर बोले "श्रानन्द ! सुभद्र को मना न करो । सुभद्र को तथागत का दर्शन पाने दो । जो कुछ सुभद्र पूछेगा, वह परमज्ञान की इच्छा से ही पूछेगा, तकखीफ देने की इच्छा से नहीं।" श्रानन्द क्या करते, विवश थे। बोले, "जाश्रो श्रावुस सुभद्र ! भगवान् तुम्हें श्राज्ञा देते हैं।" इसी श्रवसर पर कुसीनारा के मल्ल लोग श्रपने परिवारों सहित भगवान् का श्रंतिम दर्शन करने श्राए । श्रानन्द ने सबको वर्गों में बांट-बांट कर एक के बाद एक करके थोड़े-से समय में दर्शन करा दिए । इस प्रकार श्रानन्द भगवान् को बहुत-सी श्रनावश्यक श्रसुविधाश्रों से बचाकर ग्लते थे। एक बार का जिक है कि उदय के पुत्र बोधिराजकुमार ने भगवान् को श्रपने प्रापाद में निमन्त्रित किया श्रोर उनके सम्मानार्थ बहुमूख्य गलीचे बिछ्वा दिए, जिनपर चलकर भगवान् प्रासाद में जायाँ। भगवान् यह नहीं कर सकते थे। श्रानन्द ने उनके मन्तब्ध को सममक्तर बोधि राजकुमार को श्रादेश दे दिया, "राजकुमार ! इन पुरसों को समेट लो। भगवान् इनपर नहीं चलेंगे।"

'धर्म के भगडारी' होने के नाते श्रानन्द के संव में भी श्रनेक महत्त्वपूर्ण कर्तन्य थे। उदाहरण के लिए यह श्रानन्द का ही काम था कि धर्मोपदेश के बाद जो कोई पुरुष या स्त्री श्रपनी चीज़ भूल जाय उसे संभाल कर रखें। एक बार विशाखा श्रपने कुछ जेवर रखकर भूल गई थी। "एक श्रोर रख दो, श्रानन्द !" ऐसा श्रादेश भगवान् ने श्रानन्द को दिया था। स्वितर ने उठाकर उसे सीड़ी के पास रख दिया था। बाद में विशाखा ने श्रानन्द के प्रति श्रद्धा-भावना से कहा, "इसे मेरे धार्य ने खुशा है। मैं श्रपने श्रायं की छुई हुई चीज को नहीं पहनूँ गी।" उसके मूल्य से उसने श्रावस्ती में भगवान् के निवास के लिए 'पूर्वाराम' नामक एक विहार बनवा दिया।

धानन्द छोटे-मोटे कामों के करने में भी बड़े कुशल थे। पहले भिणु विना सिले कपड़े पहना करते थे। एक बार भगवान् ने मगध के खेतों में अच्छी तरह ँघी हुई क्यारियों को देखकर श्रानन्द से कहा, ''श्रानन्द ! देखते हो मगध के इन सुब्यवस्थित क्यारी-बद्ध खेतों को ?''

''हां भन्ते !''

"श्रानन्द ! क्या भिच्चश्रों के लिए ऐसे चीवर बना सकते हो ?"
"हां भन्ते !"

कुछ दिनों बाद श्रानन्द ने कहा, "भन्ते ! भगवान् देखें मैंने चीवर बनाये हैं।" भगवान् को वस्त्रों का काट-व्योत बहुत पसन्द श्राया। उन्होंने कहा, "भिचुश्रो ! श्रानन्द बड़ा पण्डित है, ज्ञानी है। इसने तो कुसी भी बनाई, श्राधी कुसी भी बनाई। मण्डल भी बनाया, श्राधा मण्डल भी बनाया। विवर्त भी बनाया, श्रनुविवर्त भी बनाया। ग्रैवेयक भी बनाया, जांवेयक भी बनाया, बाहन्त भी बनाया।" भगवान् के वस्त्रों को सीने का काम खासतौर पर श्रानन्द ही करते थे।

श्रानन्द की मितन्ययिता की भावना बड़ी प्रबल थी। बिना श्रावश्यकता के वे किसी चीज का प्रहण नहीं करते थे। हम श्रनेक बार देखते हैं कि जब भी उनके भक्तगण उन्हें कुछ देना चाहते हैं, तो इस श्रपरिग्रही भिन्न का सदा यही कहना होता है, "मेरे पात्र श्रौर चीवर पूरे हैं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है।" श्रत्यधिक श्राग्रह के कारण यदि कोई चीज लेनी भी पड़ती तो या तो फिर वह शास्ता के श्रपंण करने के लिए होती या सारिपुत्र श्रादि सम्माननीय गुरू-भाइयों की भेंट के लिए या फिर सम्पूर्ण संघ के उपयोग के लिए। एक बार राजा उदयन की रानियों ने श्रानन्द को ५०० चादरें भेंट कीं। उदयन को बड़ा श्राश्चर्य हुआ कि श्रानन्द हतनी श्रिष्ठक चादरों को लेकर क्या करेंगे? स्थिवर श्रानन्द के पास जाकर उन्होंने पूछा.

"भ्रानन्द ! श्राप इतने श्रधिक चीवरों का क्या करेंगे ?"
"महाराज ! जो फटे चीवर वाले भिन्न हैं, उन्हें बाँटेंगे ।"

नाना प्रकार के भिन्नु वस्त्र

"श्रीर जो पुराने चीवर हैं, उनका क्या करोगे ?"

"महाराज ! उन्हें बिद्धौने की चादर बनायेंगे ।"

"भन्ते श्रानन्द ! वह जो पुराने बिछीने की चाद्रें हैं, उनका क्या करोंगे ?"

"उनसे गद्दे का गिलाफ बनायेंगे।"

"जो वह पुराने गद्दे के गिलाफ हैं, उनका क्या करोगे ?"

''उनका महाराज, फर्श बनायेंगे।"

''जो वह पुराने फर्श हैं, उनका क्या करेंगे ?''

"उनका महाराज ! पायन्दाज बनायेंगे ।"

"जो पुराने पायन्दाज हैं, उनका क्या करेंगे ?"

"उनका महाराज ! काइन बनायेंगे ।"

"जो पुराने माडन हैं, उनका क्या करेंगे ?"

"उनको कृटकर, कीचड के साथ मर्दन कर, पलस्तर करेंगे।"\*

इस संलाप से न केवल श्रानन्द की श्रिपतु सम्पूर्ण बोद्ध संघ की मितव्यियता पर काफी प्रकाश पड़ता है। दान की विशुद्धि कैसे की जाती है, इसे भिच्च लोग श्रव्ही तरह जानते थे।

श्रानन्द चं कि भगवान् के सबसे श्रधिक समीपी शिष्य थे, इसिलिए उनके याथ-याथ उनको भी बहुत कुछ सुविध।एँ मिज सकती थीं । परन्तु हम देख चुके हैं कि श्रानन्द ने पहले ही भगवान् से यह शर्त ले जी थी कि वे उनके याथ कभी निमन्त्रण श्रादि में नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, श्रानन्द का जीवन छोटी-से-छोटी बातों मेभी बड़ा जागरूक था। कोशलदेश का राजा असेनजित् भगवान् का बड़ा भक्त था। श्रानन्द को भी वह बहुत मानता था। जब कभी श्रानन्द उससे मिजते तो यही कहता, "भन्ते! श्रायुष्मान् श्रानन्द इस कालीन पर बेटें।" परन्तु श्रानन्द तो "नहीं महाराज! श्राप बेटो। मैं श्रपने श्रासन पर बेटा हूँ"—

<sup>\*</sup> बुद्धचर्या पृष्ठ ५५३-५४

कदकर भिचु-नियम के अनुसार ही आसन पर बैठते। एक बार तो आनन्द की तपस्या की भगवान् बुद्ध ने भी बढ़ी प्रशंसा की। दुर्भिच पढ़ने के कारण एक बार भिचुओं को भिचा मिन्नने में दिक्कत होने लगी। कहीं घोड़ों के देरों से वे कुछ चावल के दाने ले आते। उन्हें लाकर आंखल में कृट-कृटकर खाते थे। सिल पर पीस कर कुछ दाने आंनन्द भगवान् को भी दे देते थे। भगवान् उन्हें खाते थे। भगवान् ने एक बार आंखल का शब्द सुना। तथागत ने पूछा, "आनन्द! यह आंखल का-सा शब्द क्या है?" आनन्द ने सब बात कह दी। "साधु! साधु! आनन्द! तुम सरपुरुषों ने लोक को जीत लिया। आगे आने वाली जनता तो शालि-मांस-आंदन चाहेगी।" अवपेच्छता के इन्हीं आधारों पर बौद्ध संस्कृति की आधार-शिला रक्खी गई थी।

भगवान् युद्ध के साथ श्रानन्द के इतने श्रिष्ठक संजाप हुए हैं कि श्रास्यन्त संज्ञेप में भी उनका निर्देश करना बहुत कठिन हैं। सुत्त-पिटक के प्रथम चार निकायों में 'ऐसा मैंने सुना' (एवं मे सुतं) इस प्रकार जो पहली श्रावाज सुनाई देती है, वह श्रानन्द की ही है, ऐसा हमें जानना चाहिए। कहा जाता है कि ८२००० धर्मोपदेश श्रानन्द ने स्वयं भगवान् से सुने थे और २००० श्रन्य शिष्यों से। † इन सबका संग्रह श्राज हम सुत्त-पिटक के रूप में देखते हैं, जिसके लिए हमें श्रानन्द का ही कृतज्ञ होना चाहिए। निरोध, लोक, श्रुन्य, वेदना, श्रद्ध श्रीर प्राणायाम श्रादि महत्त्वपूर्ण दार्शनिक विषयों पर भगवान् बुद्ध श्रीर श्रानन्द के प्रश्नोत्तर संयुक्त-निकाय में निहित हैं।

भगवान् का यह स्वभाव था कि कभी-कभी जान-वृक्तकर वे अपने भाषण को संश्वित कर देते थे, ताकि आनन्द आदि विज्ञ भिषुओं को

<sup>\*</sup> देखिए बुद्ध-चर्या, पृष्ठ १४१

<sup>†</sup> देखिए थेरगाथा १०२४ ( उत्तम भित्नु द्वारा प्रकाशित नागरी संस्करण)

उसकी विस्तार से ब्याख्या करने का अवसर मिले । कभी-कभी भगवान के प्रवचन को सुनकर स्त्रयं भित्तु ही माँग करने लगते थे कि ग्रानन्द उसे विस्तृत रूप से समकावें। ऐसे अवसरों पर आनन्द अपने शास्ता के सम्मुख ही धर्म-प्रवचन करते थे श्रीर उनका श्रनुमोदन शाप्त करते थे। एक बार शाक्यों को उपदंश करते हुए भगवान् को बहुत रात बीत गई तो उन्होंने स्वयं श्राराम करने की इच्छा से श्रानन्द को ही उस प्रवचन को श्रागे चलाने का श्रादेश दिया। कभी-कभी बैसे ही भगवान बुद्ध श्रानन्द को किसी विशेष विषय पर बोलने के लिए कह देते थे। श्रच्छ-रियब्भुतधम्म-स्त का उपदेश आनन्द ने इसी प्रकार दिया है। कभी-कभी भगवान् अपने पहले ही दिये हुए उपदेश की पुनरावृत्ति अपने शिष्यों से परीचा-स्वरूप कराते थे । श्रानन्द ने एक ऐसे ही उपदेश की पुनरावृत्ति की है। उसका नाम 'भद्देकरत्त-सूत्त' है। भद्दंकरत्त का श्रर्थ है भद्देकरक, श्रर्थात् एकान्ततः भद्द, कल्यास में लगा हत्रा। ऐसे ही पुरुष के लच्च इस उपदेश में बताये गये हैं: "अतीत का अनुगमन (पछ्ताया) न करे, भविष्य की भी चिन्ता में न पड़े। जो अतीत है वह तो नष्ट हो गया और भविष्य श्रभी श्रा नहीं पाया। वर्तमान की ही जहां-तहां देखे। जो असंहारी, न टलने वाला है. उसे विद्वान् बढ़ावे। आज ही कर्तन्य में जुट जाना चाहिए, कान जानता है कल मरण हो। बड़ी सेना वालं मृत्यु सं युद्ध करते हमारा कोई निश्चय नहीं है। रात-दिन निरालस, उद्योगी हो। इस प्रकार विहरने वाले को ही शान्त मुनि-जन भद्रैकरफ कहते हैं।"\* इस उपदेश की जब श्रानन्द ने दुवारा कहा ती इसका नाम ही 'श्रानन्द-भद्देकरत्त-पुत्तन्त' हो गया । श्रानन्द तत्कालीन परिवाजकों को किस प्रकार बुद्ध-मत में लाने में दृष थे, यह सन्दक-सत्त से भली प्रकार जाना जा सकता है। हां, कभी-कभी जब उनसे ही कोई ऐसा

राहुल सांकृत्यायन का ऋनुवाद।

प्रश्न पूछ बेठता जिसके विषय में वे निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकते चे तो उस कठिनाई को लेकर श्रपने शास्ता के पास जाते थे और उनसे उसे सुलक्षवाते थे।

भगवान की श्रोर से श्रानन्द को स्वतन्त्रता थी कि वे जो चाह प्रश्न पुर्छे । इसका पूरा लाभ श्रानन्द ने उठाया । उनका मन बच्चों की तरह जिज्ञासामय था । जब कभी भगवान को मुस्कराते भी देखते तो मट पूछ उठते. "भन्ते ! क्या हेत् है भगवान के स्मित प्रकट करने का ? अन्ते ! तथागत बिना कारण के स्मित प्रकट नहीं किया करते।" इसी प्रकार तथागत यदि मौन रहते तो उसका भी कारण श्रानन्द को बताना ही पडता । एक बार श्रानन्द पोछे खड़े हुए भगवान को पंचा कल रहे थे। भगवान ने उन्हें एक श्रोर हटने को कहा। इसका भी कारण उन्हें आजन्द की बताना पड़ा। इस प्रकार अनेक मनोरंजक प्रसङ्ग हैं जो उस समय की स्मृति को श्राज भी हमारे लिए जीवित बनाते हैं । श्रानन्द के उपदेशों का स्वरूप श्रीर गाम्भीर्य जानने के लिए हमें विशेषतया सेखसुत्त (मजिक्रम २।१।३) बाहितिय सुत्त (मजिक्रम २।४।८) श्रानञ्ज-सप्पाय सुत्त (मजिक्रम ३।१।६) गोपकमोगगल्लान-सुत्त (मजिक्रम ३।१।६) चुल स्ञ्जता-सृत ( मजिकम ३।३।१ ) महासुञ्जता-सृत ( मजिकम ३।३।२) श्रव्युरियब्भुत धम्मसुत्त (मज्जिम ३।३।३) श्रानन्द-भहेकरत्तसुत्त ( मज्मिम ३।४।२ ) महानिदानसुत्त (दोघ. २।२) महा-परिनिच्बाण सुत्त (दीघ, २१३) तथा सुभ-सुत्त ( दीघ, ११५० ) देखने चाहिएं।

भगवान् बुद्ध के श्रन्तिम दिनों में हम उनके प्रति श्रानन्द के प्रेम श्रीर सेवा-भाव के प्रकर्ष को देखते हैं। भगवान् को हकड़ी बोमारी हुई। मनोबल से ज्याधि को हटाकर वे स्वस्थ हो गये। श्रानन्द की प्रसन्तता का ठिकाना न रहा, "भन्ते! भगवान् को सुसी-देखा। भन्ते! मैंने भगवान् को श्रव्हा हुआ देखा। भन्ते! मेरा

शारीर शून्य हो गया था। मुके दिशाएं भी सूक्त न पड़ती थीं।
भगवान् की बीमारी में मुके पदार्थ भी भान नहीं होते थे। भन्ते !
कुळ श्रारवासन-मात्र रह गया था कि भगवान् तबतक परिनिर्वाण
प्राप्त नहीं करेंगे, जब-तक भिद्ध-संघ से कुळ कह न लेंगे!" लगातार
एक स्थान से दूसरे स्थान को भगवान् के पात्र श्रीर चीवर लिये
हुए श्रानःद घुमते हैं श्रीर भगवान् की श्रस्वस्थता की हालत में वे
स्वयं भी श्रस्वस्थ-से हो गये हैं। श्रनेक प्रकार के विषयों पर इस
समय उनका भगवान् से वार्तालाप होता है, पर श्राशङ्का उन्हें हर
समय यही लगी रहती है कि शास्ता जीवन-शक्ति छोड़ने वाले हैं।
बच्चों के-से भोलेपन के माथ श्रानन्द शास्ता से श्रनुनय करते हैं,
"भन्ते! भगवान् बहुजन-हितार्थ, बहुजन-सुखार्थ, लोकानुकम्पार्थ,
देव-मनुष्यों के श्रर्थ, हित श्रीर मुख के लिए कहप-भर ठहरें।" तीन
बार श्रानन्द भगवान् से श्रभी शरीर न छोड़ने के लिये प्रार्थना करते
हैं। लेकिन भगवान् श्रानन्द के मोह को दबाते हुए यही कहते हैं
"श्रानन्द! क्या तुम्हें तथागत की बोधि पर विश्वास है ?"

'हां भन्ते !''

''तो श्रानन्द ! क्यों तीन बार तथागत को दबाते हो ?'' श्रानन्द विवश होकर मौन हो जाते हैं। मगवान् ने प्रकट कर दिया कि थोड़े ही समय में तथागत का परिनिर्वाण होगा। ''मेरा श्रायु परिपक्व हो गया, मेरा जीवन थोड़ा है। तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा, मैंने श्रपने करने योग्य काम को कर जिया।'' वैशाजी का श्रन्तिम बार दर्शन कर तथागत कुसीनारा की श्रोर चल दिए। श्रानन्द को यह पसन्द नहीं श्राया कि भगवान् कुसीनारा जैसे श्रज्ञात, श्रमसिद्ध स्थान में परिनिर्वाण प्राप्त करें। बोले, ''भन्ते। श्राप इस छोटे'से जंगली श्रीर माइ-मंखाड़ वाले नगले में कृपया परिनिर्वाण

<sup>†</sup> सद्दृत्ति त्व त्रानन्द तथागतस्य योधि ति। महापरिनिब्याण्-सुत्त ।

प्राप्त न करें। भ्रापके परिनिर्वाण प्राप्त करने योग्य श्रीर भी बड़ेबड़े शहर हैं—चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी श्रीर
वाराण्सी। वहां श्रापके श्रनेक महाधनी इतिय, बाह्यण् श्रीर वैरय
शिष्य हैं। वे तथागत के भक्त हैं श्रीर तथागत के शरीर की पूजा
करेंगे।" श्रानन्द ने यह कह कर श्रपने भोले स्त्रभाव श्रीर भगवान्
के प्रति श्रनन्य प्रेम को तो दिखा दिया; परन्तु तथागत को तो वही
करना था जो उन्होंने सोच रक्खा था। भगवान् का परिनिर्वाण
होने को है, परन्तु श्रानन्द उनकी बगल मे नहीं हैं। भावुक श्रानन्द
मे इतना धर्य कहां? श्राबन्द विहार के भीतर जाकर खूंटी पकड़
कर फूट-फूट कर रो रहे हैं, "हाय! जो मेरे श्रनुकम्पक शास्ता हैं,
उनका परिनिर्वाण हो रहा है श्रीर मैं श्राज तक शेंच्य (श्र-मुक्त)
ही बना हुशा हूं।" भगवान् ने भिष्ठश्रों को श्रामन्त्रित किया,
"भिष्ठश्रो ! श्रानन्द कहां है ?"

"भन्ते ! श्रायुष्मान् श्रानन्द विहार में खूंटी पकड़ कर खड़े रोते हैं।"

"श्रा भिद्ध! मेरे वचन सेत् आनन्द को कह, आबुस आनन्द! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं।"

''श्रद्धा भनते !''

रोते हुए आनन्द को देखकर भगवान् ने कहा, "आनन्द ! रोधो मत । शोक मत करो । मैने तो पहले ही कह दिया है—सभी िषयों से वियोग होना है। 'हाय ! यह नाश न हो!' यह सम्भव नहीं । आनन्द ! तूने चिरकाल तक मेत्रीपूर्ण कायिक, वाचिक और मानिसिक कर्म से तथागत को सेवा की है । तूने बहुत पुण्य कमाया है । तू निर्वाण-साधना में लग, शीघ्र ही मुक्त होगा।" यह आशीर्वाद देकर भगवान् ने आनन्द के गुयों की प्रशंसा की, "भिच्च थो! यदि भिच्च-परिषद् आनन्द का दर्शन करने जाती है तो दर्शन से सन्तुष्ट हो जाती है । यदि आनन्द धर्म पर भाषण करता है तो भाषण से भी

सन्तृष्ट हो जातो है। भिज्ञुओ! भिज्ञ-परिषद् अनुस ही रहती है जबकि श्रानन्द जुप हो जाता है।" आनन्द और अन्य भिज्ञुओं को आवश्यक अन्तिम उपदेश देकर शास्ता ने निर्वाण प्राप्त किया, स्रोकनेत्र अन्तर्थान हो गए।

शास्ता के महापरिनिर्वाण के बाद भी आनन्द बहुत दिनों तक जीवित रहे। भगवान् के पात्र और चीवर लिये यह विरक्त भिन्न किस करणा को लेकर इधर-उधर उपदेश करता हुआ घूमता था, यह हम आज कैमे जान सकते हैं? पालि-त्रिपिटक में तो आनन्द के परिनिर्वाण का कोई वर्णन ही नहीं है। फाहियान ने एक पूर्व-परम्परा के अनुमार कहा है कि आनन्द का परिनिर्वाण रोहिणी नहीं की धारा में तेजोंकसिन (तेजः कृत्स्न) ध्यान के द्वारा हुआ जिसमे उनका सारा शरीर तेजमय होकर अपने आप जल उठा और अवशिष्ट अंशों को मगध के अजातशत्र और वैशाली के चित्रयों ने, जो नदी के दोनों किनारों पर खड़े हुए थे, आपस में बांट लिया और उन पर चैय बनवाए।

यह एक स्मरणीय बात है कि श्रानन्द प्रवित्त तो भगवान् वुद्ध के बुद्धन्व-प्राप्ति के हमरे वर्ष में ही हो गए थे और फिर उसके १८ या ११ वर्ष बाद वे भगवान् के नियत शरीर-संवक भी हो गए जो वह टीक पच्चीस वर्ष तक श्रथीत् शास्ता के श्रन्तिम काल तक बने रहे । इस प्रकार शास्ता के महापरिनिर्वाण काल तक वे ४० वर्ष से श्रधिक समय तक बोद्ध संघ में रहे । यह एक श्रारवर्ष का विषय है श्रोर निश्चय हो बोद्ध स्थिवरों ने स्पष्टता-प्रविक इसे दिखाकर एक बड़ा धद्भुत कार्य किया है कि इतने साल तक बुद्ध की सेवा में रहने के उपरान्त भी श्रानन्द श्रहत-श्रवस्था को प्राप्त नहीं कर पाये जबकि भगवान् बुद्ध के श्रन्य श्रनेक शिष्यों ने इस श्रवस्था को प्राप्त नहीं कर पाये जबकि भगवान् के परिनिर्वाण के समय इसने श्रानन्द को इस बात के लिए शोक करते हुए भी देखा है।

"थेरगाथा" में हमें भ्रानन्द की एक ऐसी ही बिजल के दर्शन होते हैं। वे कहते हैं, "पच्चीस वर्ष तक मैंने भगवान की सेवा की। कभी न छोड़ने वाली छाया की तरह मैं बड़े प्रेम से भगवान की शारीरिक, वाचिक श्रीर मानसिक रूप से सेवा करता रहा। जहाँ कहीं बुद्ध गये, में उनके पीछे गया। आज मोरे अनुकम्पक शास्ता का निर्वाण हो रहा है और हाय ! श्रभी सुके करना हो बाको है, सीखना ही बाकी है।" पर श्रहत् न होते हुए भी इतने समय में श्रानन्द के हृदय में कोई बुरा विचार न श्राया था, काम-वासना कभी भी उत्पन्न न हुई थीं; क्योंकि वे सदा शास्ता के साथ ही रहे थे। अर्हन न होने का अभाव श्रानन्द को निश्चय ही बहुत खल रहा था। उनके श्रनेक गुरु-भाई भी इसके सिए उन्हें ताना मारते थे। इसी समय भगवान के परि-निर्वाण के बाद उनके उपदेशों का संग्रह करने श्रीर उन्हें व्यवस्थित रूप देने के लिए एक बढ़ी सभा (मंगीति) होने जा रही थी, जिस में ५०० भिक्त भाग लेने वाले थे श्रीर जिसके श्रध्यक्त स्थविर महाकारयप थे। एक स्थान त्रानन्द के लिए भो खाली रक्खा गया था। जिस दिन सभा श्रारम्भ होने जा रही थी उसकी पहली रात को बहत देर तक काय-गता-स्मृति का ध्यान कर रात के अन्तिम याम में आनन्द अही ख-फल में प्रतिष्ठित हो गए। उनका चित्त मलों से सदा के लिए दर हो गया, मुक्त हो गया । चित्त-मलों से पूर्णतः मुक्त होकर ही श्रानन्द ने सभा में महा-कारयप के आदेश से धर्म ( सत्त-पिटक ) का संगायन किया, जो आज हमें उपलब्ध है। यदि श्रानन्द ने यह कार्यन किया होता ो 'जु स्वर वाले बुद्ध के वे शब्द, श्राज न जाने किस शुन्य श्राकाश में विलीन हो गये होते. यह कौन जान सकता है ? जिसने बुद्ध-उपदेशों से कुछ पाया है,वह आनन्द की कृतज्ञता-अन्समृति किये बिना नहीं रह सकता।

उपर हम भगवान् बुद्ध के साथ श्रानन्द के सम्बन्ध का कुछ

<sup>\*</sup> थरगाथा, गाथाएं १०४१-४५

दिग्दर्शन कर चुके हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि भिच्नु-संघ के श्रम्य सदस्यों के साथ श्रानन्द का बर्ताव कैसा था । भिन्न-संघ में सारि-पुत्र उनके सबसे धनिष्ठ साथी थे। श्रपनी कठिनवाओं मे श्रानन्द उनसे श्रवसर परामर्श जिया करते थे। निर्वाण श्रीर समाधि श्रादि विषयों पर श्रनेक बार श्रानन्द ने सारिपुत्र का मार्ग-दर्शन चाहा, जिसे सारिपुत्र ने प्रसन्नतापृत्वेक दिया । श्रानन्द सारिपुत्र का श्रादर करते थे; क्योंकि सारिपुत्र भगवान् के ज्ञानी शिष्यों में सबसे प्रधान थे। सारिपुत्र आतन्द्र से प्रेम करते थे: क्योंकि उनके हृदय में भगवान की सेवा करने की जो इच्छा थी उसको क्रियात्मक रूप में पूरी करने हुए वे आनन्द की देखते थे। अनेक बार हम सारिपुत्र को आनन्द का स्वागत करते पाते हैं। एक बार श्रानन्द को किसी बाह्यण ने एक सुन्दर कीमती वस्त्र भेंट किया। श्रानन्द ने सारिपुत्र को देना चाहा, किन्तु चूँ कि सारिपुत्र उस समय वहां नहीं थे, इसलिए जब तक सारिपुत्र लौटकर न आये तब तक भगवान ने उस वस्त्र को श्रानन्द को हो रखने की श्राज्ञा दी। सारिपुत्र के निधन पर श्रानन्द की जो विकल अवस्था हुई थी उसका कुछ निदर्शन उनके ये शब्द करते हैं, "दिशाएँ मुक्ते दिखाई नहीं दंतीं, पदार्थ मुक्तसं पहचाने नहीं जाते । उस कल्यासकारी मित्र के चले जाने पर मुक्ते चारों श्रोर श्रॅंधेरा ही श्रॅंधेरा दिखाई देता है।"\* हृदय के तो वे इतने कच्चे थे कि इस अशुभ समाचार को शास्ता को सुनाने के लिए अकेले जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। वे सारिपुत्र के छोटे भाई चुन्द समणुदेस के साथ शास्ता के पास इस दु:संवाद को सुनाने के लिए गए। सारिपुत्र के श्रलावा श्रानन्द की घनिष्ठता विशेषतः महामौद्गल्यायन, महाकाश्यप, श्रनिरुद्ध श्रीर कांचा रेवत भिस्तश्रों से थी । महाकाश्यप का श्रानन्द बहुत श्रादर करते थे। एक बार किसी उपसम्पदा-संस्कार में भ्रानन्द को शामिल होना था जिसमें

<sup>\*</sup> धरमाथा, गाथा १०३४

नियमानुसार उन्हें 'महाकाश्यप' शब्द का उचारण करना पहता। श्रा-नन्द ने स्थविर महाकाश्यप के प्रति यह सम्मानसूचक न समका श्रीर उपसम्पदा-संस्कार में भाग न जिया | श्रपने से बड़े भिन्न के साथ उनकी सम्मान-भावना इस हद तक बढ़ी हुई थी। एक बार तो महाकाश्यप ने श्रानन्द को फटकार भी दिया। श्रानन्द के साथ रहने वाले कुछ नये प्रविष्ट भिन्नु श्रमुशासन के विपरीत श्राचरण कर रहे थे। महाकाश्यव को यह पसन्द न श्राया श्रीर इसके लिए उन्होंने श्रानन्द को श्राड़े हाथों लिया । महाकाश्यप ने कहा, "श्रावुस श्रानन्द ! तुम क्यों इन श्रजितेद्विय, जागरण में तत्पर न रहने वाले, नये भिजुत्रों के साथ रहते हो? मानो तुम सस्यों का घात कर रहे हो। मानो तुम कलों का घात कर रहे हो । तुम सस्यों का घात करते चलते हो । कुलों का घात करते चलते हो । स्रावुम श्रानन्द ! तुम्हारी भिन्न-मंडली भंग हो रही है, श्रधिकतर नये भिचत्रों वाली तुम्हारी मंडली टूट रही है।" इतना कहकर महाकाश्यप ने श्रानन्द के प्रति यह भी कह दिया. "यह बालक (कुमार) सीमा नहीं जानता ।" श्रानन्द तो भिन्नु-संघ में रहते -रहते बुड्डे हो गए थे। यह कहा जाना उनके लिए बहत था। फिर भी वे अत्यन्त विनम्रता के साथ बोले, "भनते काश्यप ! मेरे सिर के बाल सफेद हो गए। तो भी मैं श्रायुष्मान् महाकाश्यप के बालक ( कुमार ) कहने से नहीं छूट रहा हूँ।" महाकाश्यप की तीव वाणी को श्रानन्द तो भेज गए, परन्तु पास खड़ी थुल्लनन्दा नाम की भिचुणी को सहा नहीं हुआ। उसने कहा, "दूसरे सम्प्रदाय में पहले रहे हुए श्रार्य महाकाश्यप, बेंदेह मुनि श्रार्य श्रानन्द को बालक कहकर फटकारने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं ?" विनयी श्रीर कोमज-हृदय श्रानन्द ने थुल्लनन्दा के वचनों के लिए महाकाश्यप से श्वमा मांगी। इसी प्रकार एक दूसरे अवसर पर महाकारयप श्रानन्द की उपस्थिति में भिद्धार्णी-संघ में उपदेश दे रहे हैं। उपदेश समाप्त होने पर थुल्बा-तिस्सा नाम की भिक्षी कुछ अविनय के साथ एक प्रसंग में कहने जगी.

"श्रार्य श्रानन्द के सामने धर्मीपदेश करने की श्रार्य महाकाश्यप कैसे हिम्मत करते हैं ? यह तो वैसे ही है जैसे सुई बेचने वाला सुई बनाने वाले के पास जाकर ही सुई बेचे ?" काश्यप इन शब्दों को सुनकर चुट्ध हुए; किन्तु श्रानन्द ने उठकर बड़ी श्रोजस्विमी वक्तृता दी, जिसमे उन्होंने बताया कि महाकाश्यप किस प्रकार हर एक बात में उन से बढ़कर हैं। भिचुणी धुल्लितस्मा की श्रोर से चमा-याचना करते हुए उन्होंने विनय-पूर्वक कहा, "भन्ते! चमा करें, स्त्रियां नादान होती हैं!" स्थितर महाकाश्यप ने भी श्रानन्द के प्रति सदा श्रन्तःकरण से प्रेम ही रक्ता श्रोर श्रानन्द ने जब श्राहरच प्राप्त किया तो उन्हें बधाई देने वाले भी सबसे पहले श्रायं महाकश्यप ही थे। गृहस्थ शिष्यों में प्रसेनजित श्रानन्द को बहुत मानता था। श्रपने पहले परिचय में ही श्रानन्द को देशकर प्रसेनजित् ने भगवान् से पृद्धा था, "भन्ते! इन भिच्च का नाम क्या है ?" "श्रानन्द इसका नाम है! महाराज!"

"श्रहो श्रानन्द हैं! श्रहो श्रामन्द रूप हैं।" प्रसेनजित् को कई बार श्रानन्द ने धर्मोपदेश भी किए श्रीर भगवान् बुढ़ तो प्रसेनजित् से यही कहा करते थे कि यदि उसे तथागत का सम्मान करना है तो श्रानन्द का सम्मान करना चाहिए। ऊपर एक जगह हम कह श्राए हैं कि श्रानन्द को भगवान् ने स्मृतिमानों में श्रेष्ठ कहा था। वहां हमने स्मृति का श्रथ स्मरण-शिक्त जिया है। किन्तु स्मृति (सित) का बौद्ध दर्शन में एक श्रीर व्यापक तथा गम्भीर श्रथ भी है। स्मृति श्रथीत् निरन्तर जागरूकता, शरीर श्रारमन की प्रतिचण सावधानी, स्मृतिसम्प्रजन्य। इस श्रथ में भी श्रानन्द किस प्रकार 'स्मृति' वाजों में श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं, यह एक छोटे-से प्रसंग से स्पष्ट हो सकता है। श्रानन्द का एक साथी भिचु था। एक बार मित्ताचर्या करते हुए उसने एक स्त्री को देखा श्रीर उसे राग उत्पन्त हो गया। बिल्लित हुए उसने श्रामन्द से कहा,

कामरागेन डय्हामि चित्तं मे परिडय्हति।

साधु निब्बापनं बृहि श्रतुकम्पाय गातम।।
''वाम-वासना से मैं जल रहा हूँ, चित्त भी मेरा जलता है।
हे गोतम ! श्रतुकम्पा करके मुक्ते इसका ठीक तरह से शांत होना
बतलाइए ?''

श्चानन्द ने सदा के लिए स्मरणीय शब्दों में कहा, सञ्जाय विपरियेसा चित्तं ते परिडय्हति । निमित्तं परिवज्जेहि सुभं रागूपसंहितं ॥ श्रसुभाय चित्तं भावेहि, एकग्गं सुसमाहितं । सङ्खारे परतो पस्स, दुक्खतो नो च श्रत्ततो॥ निब्बापेहि महारागं, मा डिव्हत्थो पुनप्पुनं ।\*

श्रधांत्—"यह तेरे ज्ञान की बिरूपता है, जिससे तेरा चित्त जलता है। श्राकर्षक श्राकृतियों को छोड़, ये राग से भरी हुई हैं। श्रश्चभ-भावना में श्रपने चित्त को लगा, चित्त को एकाम श्रीर समाधिस्थ कर। दुनिया की सभी निर्मित वस्तुश्रों (मंस्कारों) को देख कि ये तेरी श्रपनो नहीं हैं, तुक्तसे पराई हैं। ये दुःख हैं, श्रनित्य हैं श्रीर श्रमात्म हैं। इस प्रकार चिन्तन कर तू इस बड़ी काम-वासना को शान्त कर दे, बार-बार क्यों जलता है ?" स्थविर राग को हटाकर मिन्ना-चर्या करने चले गए।

जपर हमने स्थिवर श्रानन्द के श्रनेक गुणों का वर्णन किया है। उनसे स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रानन्द के स्वभाव श्रीर व्यवहार में मनुष्यता कूट-कूट कर भरी थी। उपालि को पहले प्रवच्या दिला कर स्वयं पीछे प्रवच्या लेना, सारिपुत्र श्रीर श्रपनं शास्ता के निधन पर उनके उद्गार श्रीर सबसे श्रिधिक उनकी सरलता, विनम्रता श्रीर उचित स्वाभिमान श्रादि बातें ऐसी हैं जो श्रानन्द को सदा के लिए सबका

<sup>\*</sup> सयुत्त-निकाय । विमुद्धि-मग्ग १।१०२ में उद्भृत (धम्मानन्द कोसम्बी कृ। संस्करण)

पिय बनाती हैं। इसी प्रमङ्ग में हमें दो-एक बातें छोर कहनी हैं। धानन्द एक बार कहीं चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। पास म एक कुएं पर एक चारडाल-कन्या पानी भर रही थी। धानन्द ने उसके पास जाकर भिन्न-रीति से पानी माँगा। बड़की जानती थी कि जाति-प्रथा के अनुसार उसके हाथ का जल एक उंची जाति का व्यक्ति केंसे पी सकता था? सहमती हुई बोली, ''भगवन्! मैं तो चारडाज कन्या हुं! में आपको जल कैसे दूं?''

"भगिनि ! मैंने तुमसे जाति तो मॉॅंगो नहीं है । मैंने तो तुमसे पानी मोंगा है।"

श्रानन्द को पानी पिला कर वह चाण्डाल-कन्या सदा के लिए श्रमर होगई। श्रानन्द की एक प्रधान दिन-चर्या रोगी-शुश्रूषा थी। दोपहर के समय जब भगवान् कुछ विश्राम लेते थे, श्रानन्द का समय रोगियों की सेवा करने श्रोर उनसे बातें करने मे बीतता था। यह उनका प्रतिदिन का क्रम था। रोगियों को देखने श्रोर उन्हें सान्स्वना देने के लिए भी श्रानन्द जाया करते थे। एक बार गिरिमानन्द नामक रोग को देखने श्रोर सान्य्वना देने के लिए भगवान् ने उन्हें भेजा था। एक बार जब श्रनाथ-पिण्डिक बीमार था तो उसने भी श्रानन्द को बुलवाया था। इसी प्रकार मिरिबड्ड श्रीर मानदिश्व नामक रोगी व्यक्तियों की भी श्रानन्द ने बड़ी सेवा की थी। एक रोगी भिन्न की सेवा तो श्रानन्द ने श्रपने शास्ता के साथ मिलकर ही की। एक मिन्न को पेट की कड़ी बीमारी थी। वह श्रपने पेशाव-पालाने में पड़ा हुश्रा था। भगवान् श्रानन्द को साथ लेकर वहाँ पटुंचे। पुछा, "भिन्न ! नुभे क्या रोग है ?"

'पेट की बीमारी है, भनते !"

"भिन्न, तेरा कोई परिचारक भी है ?"

"नहीं, भन्ते !"

भगवान् ने आनन्द से कहा, ''जा श्रानन्द ! पानी ला ! इस भिद्ध को नहलायेंगे।'' आनन्द पानी लाए। भगवान् ने पानी ढाला, आनन्द ने धोया। भगवान् ने सिर की तरफ़ से पकदा, श्रानन्द ने पैर की तरफ़ से। उठाकर चारपाई पर जिटाया। भगवान् ने भिच्छभों को सम्बोधित किया, "भिच्छभों! तुम्हारी माता नहीं, पिता नहीं, जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम एक-इसरे की सेवा न करोगे तो कौन सेवा करेगा? भिच्छशों! जो रोगी की सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा करता है।" ऐसे श्रनेक उदाहरख हैं जिनके श्राधार पर कहा जा सकता है कि रोगी-सेवा वृद्ध-शासन-साधना का एक प्रधान श्रक्ष था। सारिपुत्र की कुष्ठ-पीदित की सेवा का निदर्शन हम श्रम्यत्र कर ही चुके हैं। भगवान् की उपासिका शिष्याओं में सुनिया नाम की महिला रोगी-शुश्रू विकाशों में प्रधान थी। श्रानन्द यद्यपि पूर्ण विरक्त थे, तथापि मनुष्यता उनके हृदय की सबसे वड़ी विशेषता थी। एक बार एक निर्धन व्यक्ति के परिवार में केवल दो छोटे-छोटे बच्चे रह गए थे। श्रानन्द ने शास्ता की श्राज्ञा से संघ में लाकर उनका पालन किया। विरक्ति ने बौद्ध भिच्छशों को सेवा के मार्ग से नहीं हटाया था, क्योंकि यह उन्हें 'स्व-धर्म' के रूप में ही श्रास था।

उपनिषदों के ऋषि साधना के चेत्र में स्त्रियों की समानता के बड़े पचपाती थे। योगवासिष्टकार ने तो इस विषय में स्त्रियों को विक्क का पिंछ नहीं माना है। पर सामाजिक श्रान्दोजन के रूप में स्त्री के निज को सबसे पहला प्रकर्ष भगवान् बुद्ध से ही मिला। श्रानन्द तां इस विषय में श्रपने शास्ता से भी बढ़े हुए थे, ऐसा कहने में भी कोई श्रस्युक्ति नहीं है। महाप्रजापती गोतमी (भगवान् की मौसी) ने भगवान् से प्रवच्या ग्रहण करने की श्रवमित मांगी। तीन बार उसने प्रार्थना की; किन्तु तीनों बार भगवान् ने इन्कार कर दिया। बेचारी घवड़ाती हुई श्रानन्द के पास गई श्रीर सहायता के जिए प्रार्थना करने लगी। पहली बार तो श्रानन्द का भी प्रयत्न बेकार गया; क्योंकि शास्ता ने कहा, 'श्रानन्द ! तुसे यह रुचिकर नहीं होना चाहिए कि तथागत के द्वारा साश्रात्कार किये हुए धर्म में स्त्रियां भी धर से बेघर

हो प्रव्रज्या ग्रहण करें।" परन्तु आनन्द इस प्रकार कब मानने वाले थे हैं इसरे ढंग से उन्होंने काम लिया । कहा, "भन्ते ! क्या तथागत-प्रवेदित-धर्म में स्त्रियां स्रोत-श्रापत्तिफल, सकृदागामि-फल, श्रनागामि-फल श्रीर श्रद्धेत्वफल को साज्ञान्कार कर सकती हैं।"

"साज्ञात् कर सकती हैं श्रानन्द !"

फिर क्या था, भगवान् को प्रजापती गोतमी की प्रवच्या के जिए अनुज्ञा देने के जिए बाध्य होना पड़ा! भिज्ञुणी-संघ की स्थापना श्रानन्द के प्रयत्न से ही हुई। भगवान् सिद्धान्ततः तो मानते थे कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही ज्ञान-जाभ कर सकती हैं; परन्तु सामाजिक रूप से इसका श्रान्दोलन चलाने में उन्हें भिम्मक श्रवश्य थी। श्रानन्द ने उन्हें इस कार्य के जिए उत्सादित कर लिया; परन्तु फिर भी शास्ता शिष्य से बड़े थे। भगवान् ने भविष्यवाणी की कि स्त्रियों के संघ में प्रवेश पा जाने के कारण श्रव उनका धर्म-विनय १०० वर्ष से श्रधिक नहीं चलेगा, जबिक उनकी श्रनुपस्थिति में वह १००० वर्ष भी चलता। श्रध्यात्मसाधना में स्त्रियों की समानता के पत्त्रपाती होते हुए भी भगवान् स्त्रीपुरुषों के श्रधिक सम्पर्क के, फिर चाहे वह शुद्ध भावना से ही क्यों न हो, पद्मपाती नहीं थे। स्वयं स्त्रियों के पत्त्रपाती श्रानन्द ने जब ६० वर्ष के पत्रके श्रनुभव वाले मरणासन्न तथागत बुद्ध से पुद्धा, "भनते! स्त्रियों के साथ हम कैसा बर्ताव करेंगे", तो उन्होंने यही कहा 'श्रदर्शन' श्रथात् न देखना। †

सुधारक श्रानन्द ने जब श्रागे पूछा, "दर्शन होने पर भगवान् क्या। करें ?" † तो भगवान् ने कहा, "बात न करना, श्रानन्द !"\$

<sup>\*</sup> कथं मय भन्ते मातुगामे परिपजामा'ति ?

<sup>†</sup> श्रदस्तन श्रानन्दा ति'!

<sup>🛔</sup> दम्सने भगवा सति कथं पटिपज्जित्बवं ति

<sup>\$</sup> श्रमालायो श्रामन्दा' ति !

'बात भी करनी पड़ं तो ?'\* ''होश को संभाले रखना।†

स्त्री-जाति के बड़े हिमायती होने के कारण श्रानन्द का भिच्नणी-संघ में विशेष श्रादर था। सम्भवतः इस विषय मे श्रानन्द भिन्न-संघ में श्रद्धितीय थे। ऊपर हम देख ही चुके हैं कि किय प्रकार शुक्लनन्दा श्रीर थल्लितिस्सा भिन्निणियां श्रपने 'श्रार्य श्रानन्द' का श्रपमान देखकर क्रब्य हो उठी थीं। उदयन की रानियों की आनन्द के लिए ४०० चादरों की भेंट के विषय में हम पहले लिख ही चुके हैं। प्रसेनजित के महलों से भी त्रानन्द को इसी प्रकार भेंटें मिली थीं। प्रसेनजित की रानो मिलतका श्रौर वासभ इत्रिया को तो श्रानन्द नियमित रूप से उपदेश करने जाते थे। एक बार महत्त्व की रानियों से पूछा गया कि वे भगवान् के ८० प्रधान भित्तु-शिष्यों में से किसका प्रवचन सुनना पसन्द करेंगी ? उन्होंने सर्वसम्मति से श्रानन्द को ही चुना। निश्चय ही भिचली-संघ में त्रानन्द बहुत ही प्रेम और ब्रादर की दृष्टि से देखे जाते थे। कहा जाता है कि जब स्थविर ज्ञानन्द उपदेश करते थे तो स्त्रियां उन्हें घेर कर बैठ जाती थीं श्रीर बड़ी श्रद्धा से उन पर पंखा करती थीं। स्त्रियों के बीच श्रपने को स्त्री श्रनुभव करने की कला शायद श्रानन्द को अच्छी तरह आती थी।

भगवान् ने श्रानन्द को गतिवानों में श्रेष्ठ कहा। 'गतिवान्' का श्रर्थ घम्मपाल (त्रिपिटक के कुछ प्रन्थों के एक पाँचवीं शताब्दी ईसवी के टीकाकार) ने चलने वाला किया है, परन्तु हम यहां एक श्रौर विशेष श्रर्थ भी ले सकते हैं। श्रानन्द गतिशील भिचुश्रों में श्रप्रणी थे। स्त्रियों की स्थित के विषय में वे श्रपने युग से बहुत श्रागे थे। एक बार उन्होंने भगवान् से यहां तक पूछा था कि स्त्रियां श्रास्थान-मण्डपों

<sup>\*</sup> स्रालपन्तेन पन भन्ते कथं पटिपिजनवर्वं ति ?

<sup>†</sup> सित त्रानन्द उपद्यापेतन्या ति !

(विधान निर्मात्री सभाग्रों) में क्यों नहीं बैठतीं श्रीर उन्हें श्रपने परिश्रम का पूरा मुल्य क्यों नहीं मिलता ? इम जानते हैं कि ये समस्याएँ याज भी हमारे समाज को उद्वेलित कर रही हैं। इसी से हम जान सकते हैं कि इस विषय में श्रानन्द श्रपने युग से कितने श्रागे थे । इस श्रापनी गतिवत्ता के लिए उन्हें कुछ मूल्य भी चकाना पड़ा, यद्यपि हम जानते हैं कि वह मूल्य बहुत कम था, क्योंकि बौद्ध संघ में शुरू से ही स्वतन्त्र विचार के प्रकाशन श्रीर विकास के जिए पर्याप्त श्रवकाश था। प्रथम बौद्ध सङ्गीति में ही स्थितिशों ने श्रानन्द पर कछ श्रारोप लगाए, जो इस प्रकार थे: (१) चुद्र-श्रनुचुद शिचापदों के विषय में भगवान से क्यों नहीं तुमने पूछा ? (२) भगवान के कपड़े को सीते समय उस पर पैर क्यों रक्ले ? (३) प्रथम बार भगवान के शरीर की स्त्री से क्यों बंदना करवाई ? (४) भगवान से कल्पभर ठहरने की प्रार्थना क्यों नहीं की ? श्रीर (१) तथागत के धर्म-विनय में स्त्रियों की प्रवाज्या के लिए उत्मुकता क्यों पैदा की ? स्पष्टतः इन ग्रारोपों में दो श्रानस्द की स्त्री-जाति सम्बन्धी उदारता के सम्बन्ध में थे। श्रानन्द स्वतन्त्र विचारक थे। उन्होंने निभीकतापूर्वक कहा कि इन पांचों बातों में से वे किसी में भी कोई दोष नहीं देखते; किन्त फिर भी संघ का आदर करते हुए विनयी आनन्द ने उनके लिए समा-याचना की। संघ फिर भी व्यक्ति से बड़ा था।

श्रानन्द के किस-किस गुण की हम श्राज याद करें। हमें तो श्राज उनके विषय में उसी एक तथ्य से विशेष श्राश्वासन मिलता है, जिसे उनके माथी उनमें बहुत काल तक एक श्रभाव मानते थे। श्रानन्द बहुत काल तक सम्यक् सम्बुद्ध के साथ रहे; परन्तु उनके जीवन की समाप्ति तक भी उनको परमज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई! ज्ञानियों के समीप रहने से ही सब कुछ नहीं हो जाता! बहुत कुछ श्रपने पुरुषार्थ पर ही निर्भरं करता है। जब श्रानन्द ने श्रदम्य पुरुषार्थ श्रारम्भ किया तो श्रह्नंत् होते देर न लगी। श्राज सम्यक् सम्बुद्ध लोक में नहीं हैं, पर पुरुषार्थ

के श्राश्रय से हम जीते हैं। जो कुछ मनुष्य के पुरुषार्थ से लभ्य है, उसके लिए यत्न करते हैं। गतिवानों में श्रेष्ठ श्रानन्द ! गतिवान तो श्राज हम भी हैं, किन्तु कहां जाना है, इसका दर्शन हमें नहीं। यदि गतिशीलता हो. किन्तु संयम-साधना में प्रमाद नहीं; विरक्ति हो, किन्तु सेवा-धर्म में कमी नहीं; उचित स्वाभिमान हो, किन्तु विनय का अभाव नहीं; यच्चे अर्थी मे चात्र-धर्म की अनुभूति हो, किन्तु शस्त्र-ग्रहण नहीं, तो त्राज भी भिचपद के साज्ञाःकार करने में क्या देर है ? श्रानन्द इसी संस्कृति के प्रतीक थे। ऐसा करते हुए हम आज भी भगवान् बुद्ध के 'श्रन्तिम पुरुष' नहीं बनते ! पर श्राज हमें तो ठहरने का श्रवकाश कहां ? इम उतावले हो रहे हैं। जो वास्तव में चंचलता है. उसे ही हम कियाशीलता मान बैठे हैं। हमें अपने लच्य का पता नहीं। बिना चले तो हम बुद्ध-शायन को भी पूरा नहीं कर सकते। पर गति का लच्य तो पहले से निर्धारित होना ही चाहिए। इसके लिए अ-ध्र व से उत्पर उठकर ध्रव की खोज की कुछ तो अपेदा है ही। जो अनित्य, दु:ख और अनान्म है, उसे छोड़कर जो नित्य, आनन्द और आत्म-स्वरूप है, उसे साचात्कार करने की कुछ तो बांछा है ही। पर यह तो ध्यान, पुकानत चिन्तन श्रीर निरन्तर जागरूकता से ही सम्भव है। इसी बिए हे श्रानन्द ! हम सायं-प्रातः, प्रतिच्या, प्रति सांस के साथ, श्रापके प्रति दिये हुए भगवान के उस सर्वोत्तम उपदेश-वाक्य को ही अपने जीवन म कियान्वित करना चाहते हैं, जिसे हम श्रापके साथ उनके संलाप का सर्वोत्तम रत्न मानते हैं-"श्रानन्द ! यह सामने बूजों की छाया है। यह सूने घर हैं। श्रानन्द ! ध्यान करो, प्रमाद मत करो । देखो, पीछे मत पञ्जताना । यही हमारी श्रनुशासना है ।"

## **अंगु**लिमाल

भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व श्रनेक दृष्टियों से बड़ा महत्त्वपूर्ण था। शब्द की रेखाश्रा में उमकी सीमाएँ नहीं बांधी जा सकतीं। फिर भी उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता, जो उनकी पाषाण-श्रद्ध मूर्तियों से भी श्राज बड़ी पुलकन के साथ निकलती दिखाई दंती है, वह है उनके व्यक्तित्व में मैत्री-धर्म का पूर्ण प्रकाश, श्र-परिमाण प्रीति का साज्ञान पिरपूर्ण दर्शन। भगवान बुद्ध के शिष्य होने के लिए यह श्रावश्यक शर्त थी, "भिज्ञुत्रो! यदि चोर श्रीर डाक दोनों श्रोर दस्ते बाले श्रारे से तुम्हारे एक-एक श्रंग को भी कार्टे, तो वहाँ पर भी जो श्रपने मन को दृषित करे,वह मेरे शासन के श्रनुकृल श्राचरण करने वाला नहीं है।" श्रपने शिष्यों में इस हद तक श्रहिंसा की प्रतिष्टा करना तथागत का एक बज था। इसी बज के किंचित दर्शन हम श्रंगुलिमाल के जीवन-परिवर्तन म करते हैं।

श्रंगुलिमाल कोशल देश का एक प्रसिद्ध डाकू था। कहा जाता है कि उसने श्रादमियों को मार-मार कर उनकी उँगलियों की माला बनाकर श्रपने गले में पहन रक्खी थी। इसीलिए उसका नाम श्रंगुलिमाल पड़ गया था। वैसे उसका क्या नाम था, यह किसी को पता नहीं था। कोशल देश में उसने श्रपनी निर्दय हत्याश्रों से बड़ी तबाही मचादी थी। गाँव-के-गाँव उसके डर से खाली हो गए थे। श्रन्त में जनता ने दुःखी होकर राजा से प्रार्थना की। कोशल देश का राजा उस

महाहत्थिपदोपम-सुत्त (मिक्सिम १।३।८)

समय प्रसेनजित् था। परन्तु वह भी क्या करता ? जगह-जगह उसने पुलिस की दुकड़ियाँ भिजवादीं। पुलिस का प्रबन्ध उस समय था ही। परन्तु वह डाकू हाथ न श्राया। राजा प्रसेनजित् स्वयं भी घोड़े पर सवार होकर बहुत दौड़-धूप कर रहा था, परन्तु उसके भी हाथ श्रंगुलिमाल नहीं श्राया। श्रंगुलिमाल की माता जो कोशल देश की ही थी इन सब हलचलों को देख रही थी। उससे न रहा गया। श्रपने पुत्र की जान खतरे में देख वह चुपचाप उसे समकाने चली। इघर श्रंगुलिमाल ने यह वत ले लिया था कि वह १००० श्रादमियों को मारकर उनकी एक-एक श्रंगुली को इकट्टा कर उन सबकी एक माला बनाकर पहनेगा। इनमें सिर्फ एक ही प्राणी की उँगली को कमी थी। इसी बीच उस नृशंस ने श्रपनी माता को दूर से श्राती हुई देखा। वह उसे मारने को दोंड़ा। उसकी मातृ-प्रेम की भावना भी समास हो चुकी थी।

इसी बांच भगवान् बुद्ध भी २० योजन की दूरी से श्रंगुलिमाल को समकाने के लिए चल दिए कि वह इन दुष्कृत्यों को छोड़ दे। रास्ते में भगवान् को श्रनेक किसान, ग्वाले श्रौर राहगीर मिले, जिन्होंने उन्हें समकाया—"भन्ते! इस रास्ते से न जांय। इस रास्ते में एक निद्य श्रंगुलिमाल नामक डाकू रहता है। उसने पूरे-के-पूरे ग्रामों, निगमों (कस्बो) श्रौर जन-पदों को मनुष्यों से खाली कर दिया है। वह मनुष्यों को मार-मार कर उनकी उँगलियों की माला पहनता है। इस मार्ग पर बीस-तीस तक श्रादमी इकट्टा होकर जाते हैं तब भी वे श्रगुलिमाल के हाथ में पड़ जाते हैं।" भगवान् मौन धारण कर श्रागे चलते ही गए।

जैसे ही श्रंगुलिमाल श्रपनी माँ को मारने के जिए दौड़ रहा था, भगवान् उसके बीच के रास्ते में जा खड़े हुए श्रीर लगे श्रंगुलिमाल की तरफ़ निभींकता-पूर्वक बड़ने। श्रंगुलिमाल ने उन्हें देखकर प्रतिरस्कार-पूर्वक कहा, "खड़ा रह, श्रमण !"

भगवान् ने उत्तर दिया—''मैं खड़ा हूँ अंगुिकमाल ! तू भी स्थित हो !'' अंगुिकमाल को आश्चर्य हुआ कि यह अमण स्वयं तो चला आ रहा है और कहता है, ''मैं स्थित हूँ।'' साथ ही अंगुिकमाल को भगवान् की अन्तःस्थित मैत्री-भावना ने इस बीच कुछु-कुछ अभिभृत कर लिया। यदि मैत्री-भावना से स्वयं चित्त आप्लावित है, तो यह असम्भव है कि वह दूसरे को आप्लावित न कर सके। एक दम अंगुिकमाल नरमी के स्वर में पूछने लगा, ''अमण! तुम स्वयं चलते हुए कहते हो—'स्थित हूं', और मुक्त खड़े हुए को कहते हो—तू स्थित हो। अमण! मैं पूछता हूँ कि कैसे तुम स्थित हो और मैं कैसे स्थित नहीं हूँ ?''

"श्रंगुितमात ! सार प्राणियों के प्रति वैर छोड़ देने के कारण मैं सदा स्थित हूँ। द् प्राणियों में श्रसंयमी है, इसीिलए स्थित नहीं है।"\* शब्द तो इतने भी बहुत थे। परन्तु वास्तविक कार्य तो शब्दों ने नहीं, बिक्क हृदय की श्रन्तभावित मैत्री की परिपक्क भावना ने ही किया, जिसके शब्द मौन होते हैं, किन्तु जो मनुष्यों के जीवन में कान्ति पैदा कर देने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। इसी शक्ति का शिकार श्रंगुितमात भी होगया—"बहुत दिनों से मैंने महर्षि का पूजन नहीं किया। यह श्रमण मुक्ते महावन में मित्र गया। मैं इसकी धर्म-युक्त गाथा को सुन कर चिरकाल के पाप को छोड़ गा।"

डाकू ने सुगत के पैरों की वन्दना की श्रीर तज्जवार श्रीर श्रन्य हथियार खोड, मरने श्रीर नाजों में फैंक दिये । इसी समय उसने भगवान् से प्रवज्या भी मांगी । उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए करुणामय महर्षि ने श्रंगुजिमाज से कहा, 'श्रा भिद्ध! यह धर्म सु-श्राख्यात है। श्रच्छो प्रकार दुःख के विनाश के जिए तू ब्रह्मचर्य का श्राचरण कर।" यही श्रंगुजिमाज की प्रवज्या हुई । जिसने

<sup>\*</sup> ग्रंगुलिमाल-मुत्त (मिक्सिम० २।४।६)

अहिंसा के शंख से एक समय के लिए चारों दिशाओं को परिप्रित कर दिया, उस देव और मनुष्यों के अद्भुत शास्ता के लिए यह कार्य कुछ अधिक नथा।

इधर भगवान् बुद्ध श्रंगुिबमाल को भिन्न बनाकर श्रपने साथ बाये, उधर राजा प्रसेनजित् उसकी खोज में पाँच सौ घुड़सवारों को लिये हुए दौड़-भूप कर रहा था। श्रकस्मात् वह भगवान् बुद्ध के पास ही श्रा निकला। भगवान् ने पूछा, "क्यों महाराज! क्या तुम्म पर राजा बिम्यिमार बिगड़ा है, या वैशाली के लिच्छिव, या दूसरे विरोधी राजा!क्यों इन सिपाहियों को लिये हुए तृ इतनी दौड़-धूप कर रहा है ?"

"भन्ते ! न मुक्त पर मगध-राज बिम्बिसार बिगड़ा है, न वैशाली के जिच्छिति, न दूसरे विरोधी राजा। भन्ते! मेरे राज्य में श्रंगुलिमाल नामक डाकृ मुक्ते बड़ा तंग कर रहा है। मैं उसी को पकड़ने जा रहा हूं।"

"यदि महाराज ! त् श्रंगुिलमाल को केश श्रीर दादी मुँदाये, गेरुए वस्त्र पहने, प्रज्ञित हुए, जीव-हिंसा-विरत, श्रपरिप्रही, रूठ से विरत, एक बार श्राहार करने वाले, ब्रह्मचारी, शीखवान् श्रीर धर्मात्मा के रूप में देखे तो उसका क्या करे ?"

"भन्ते! मैं उसका उठकर स्वागत करूँ गा, श्रासन के खिए निमन्त्रित करूँ गा। वस्त्र, भोजन, निवास-स्थान, श्रोषधि श्रादि के विषय में उससे प्रूर्णेंगा श्रोर धर्म से उसकी रचा करूँ गा। पर भन्ते! उस दुराचारी पाषी को ऐसा शील-संयम कहां होगा ?" भगवान् ने श्रंगुलिमाल को जो उनके पास ही बैठे हुए थे, बांह से पकड़कर प्रसेनजित् के सामने करते हुए कहा—"महाराज! यह है श्रंगुलिमाल !" प्रसेनजित् को तो श्रंगुलिमाल का नाम सुनते ही कँपकँपी श्रा गई। निश्चय ही श्रंगुलिमाल इतना ही भयंकर डाकू था श्रीर बिना सम्यक् ज्ञान के भय तो कहाँ से छूटे ? भगवान् ने प्रसेनजित् को धीरज दिया, "महाराज!

डरो सत । श्रव इससे तुम्हें भय नहीं करना चाहिए।" श्रसेनजित् का डर दूर हो गया। उसने श्रंगुलिमाल से पूझा—"श्रार्य श्रंगुलि-माल हैं ?"

"हां, महाराज !"

"श्रार्य के पिता किस गोत्र के, माता किस गोत्र की ?"
"महाराज ! पिता श्रार्य गार्ग्य, माता मैत्रायणी ।"

प्रसेनिक्त ने सत्कार प्रदर्शित करते हुए कहा—"आर्य गार्य मैत्रायणी-पुत्र की वस्त्र, भोजन, निवास-स्थान और ओषि-उपचार आदि वस्तुओं से सेवा करूँ गा।" परन्तु आर्य गार्ग्य मैत्रायणी-पुत्र ( भूतपूर्व अंगुिकि-अपना को तो श्रव क्या इच्छा रही थी? उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, "महाराज! मेरे तीनों वस्त्र पूरे हैं।" प्रसेनिजित् को भी खण भर के लिए अनुभव हुआ कि शस्त्र-बल से भी एक बल विशेष शक्ति-सम्पन्न है—"आश्चर्य भन्ते! अद्मुत भन्ते! कैसा है आपका अनोखा हंग जिससे आप अ-दान्तों को दमन करते, अ-शान्तों को शमन करते और अ-मुक्तों को मुक्त करते हैं! जिनको हम दण्ड से भी, शम्त्र से भी, दमन न कर सके, उनको भन्ते! आपने बिना दण्ड के, विना शस्त्र के, दमन कर दिया।"

भिच्चपन की श्रवस्था में एक बार स्थविर श्रंगुलिमाल कहीं भिच्चा करने गए। वहां उन्होंने एक स्त्री को जिसके गर्भ में मृत शिशु था बंद दुःच में चिल्लाते देखा। इससे उन्हें बड़ी करुणा श्राई। जिसने हजारों निरपराथ व्यक्तियों को बिना एक बार 'श्राह' करते निर्दयता-पूर्वक मारा था, वह इस एक स्त्री के दुःख से जिससे उसका कांई सम्बन्ध नहीं था, विकल हो उठा। करुणा का भी तो कितना प्रसारक प्रभाव होता है श्रोर श्रव तो श्रंगुलिमाल 'करुणा के देव' के साथ ही रहते थे। भिचा से जौटकर शास्ता से कहा, ''भन्ते! मैं श्राज भिचा के लिए गया था। वहां मैंने एक स्त्री को बहुत दुःखी

देखा। मुक्ते विचार हुन्ना—''हाय! संसार में प्राणी कितना दुःख पारहे हैं!"

"तो श्रंगुलिमाल ! जहां वह स्त्रो है वहां तू जा। जाकर उस स्त्री से कह—भगिनि! यदि मैंने जन्म से लेकर श्राज तक जानकर प्राणिषध नहीं किया, तो इस सत्य से तेरा मंगल हो, गर्भ का भी मंगल हो।"

"भन्ते ! यह तो निश्चय ही मेरा जानकर ऋठ बोलना होगा। भन्ते ! मैंने तो जानकर बहुत से प्राणि-वध किये हैं।"

"श्रंगुलिमाल! तो त् उस स्त्री के पास जाकर यह कह—भगिनि! यदि मैंने श्रार्य-जन्म में पैदा होने के समय से लेकर जानकर प्रािश्व-वध नहीं किया तो तेरा कल्याण हो, तेरे गर्भ का भी कल्याण हो।" श्रंगुलिमाल ने ऐसा ही किया श्रीर श्राश्चर्य कि उस स्त्री का प्रसव ठीक हो गया श्रीर उसका शिशु भी स्वस्थ उत्पन्न हुआ।

श्रंगुिलमाल यद्यपि भिन्न हो गये श्रीर उन्होंने श्रपने जीवन को भी सम्यक् मार्ग पर लगा लिया, फिर भी शारिम्भक श्रवस्था में लोग उन पर संशय ही करते रहे। एक बार जब स्थिविर श्रंगुिल-माल श्रावस्ती में भिन्ना के लिए गये तो कुछ लोगों ने उन पर ढेले श्रादि फैंके श्रीर उन्हें डंडों से बुरी तरह पीटा भी। सम्भवतः यह उनकं स्वभाव-परिवर्तन की परीचा के लिये ही किया गया था। इससे उनके शरीर में बहुत चोट श्राई, खून बहने लगा श्रीर सिर भी फट गया; किन्तु श्रतिहिंसा की भावना तो श्रब कहा थी? स्थिवर ने श्रपूर्व शान्ति के साथ श्रपने इधर-उधर बिखरे हुए पार्श्वों को समेटा श्रीर वहीं ध्यान में बेठ गए। तदुपरान्त स्थिवर श्रंगुिल-माल इसे श्रपने कर्म का ही विपाक सममते हुए बड़े शान्त-भाव

<sup>\*</sup> अर्थात् जव में सर्वज वृद्ध की शरण प्रहण की, उस समय से (यतो अहं सक्वञ्चतबुद्धस्स अरियस्म अरियाय जातिया जातो)।

से शास्ता के पास भ्राए। शास्ता ने उनकी इस प्रशान्त-गम्भीरता को देखकर उन्हें अपने वास्तिविक अर्थों में ही "ब्राह्मण" कह कर पुकारा श्रीर कहा—"ब्राह्मण! त्ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण! त्ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण! त्ने स्वीकार कर लिया। जिस कर्म-फल के लिए अनेक सौ वर्ष, अभेन हातर वर्ष, अभ्रम योनियों में पचना पड़ता, उस कर्म-विपाक को ब्राह्मण, त् इसी जन्म में भोग रहा है।" स्थिवर अंगुलिमाल ने ध्यानावस्थित होकर इसी समय विमुक्ति-मुख को अनुभव किया श्रीर वे अर्हत् हो गए, अर्थात् उन्होंने साचारकार किया कि श्रव मेरा "जन्म चय हो गया, ब्रह्मचर्य-पालन समाप्त हो चुका, करना था सो कर लिया, श्रव कुछ श्रीर करने को नहीं है।"

''ब्राह्मण्'' श्रंगुलिमाल इन श्रमुल्य शब्दों मे श्रपने जीवन-परिवर्तन की स्मृति को हमारे लिए छोड़ गये हैं:

"दिशाएँ मेरी धर्म-कथा को सुनें, दिशाएं बुद्ध-शासन में जुटें। दिशाएँ उन सन्त पुरुषों का सेवन करें जो धर्म के ही लिए प्रेरित करते हैं।

"दिशाएँ चान्तिवादियों के, मैत्री-प्रशंसकों के, धर्म को समय पर सुनें श्रीर उसके श्रनुसार चलें।

"वह मुक्ते या किसी दूसरे को नहीं मारेगा, वह परम शान्ति को पाकर स्थावर-जंगम की रचा करेगा।

"जैसे नाली वाले पानी ले जाते हैं, बाए वाले बाए को सीधा करते हैं, बट्ट लकड़ी को सीधा करते हैं, वैसे ही पंडित श्रपने को संयमित करते हैं।

"कोई दण्ड से दमन करते हैं, कोई शस्त्र श्रीर कोड़े से भी; तथागत ने बिना दण्ड, बिना शस्त्र के ही सुमे संयमी बना दिया है।

"पहले का हिंसक, आज मेरा नाम अहिंसक है। आज मैं यथार्थ नाम बाला हूँ, किसी की हिंसा नहीं करता।

"पहले मैं श्रंगुलिमाल माम से प्रसिद्ध डाकू था । बाद में

हुबते बुद्ध की शरण श्राया।

"पहले मैं श्रंगुलिमाल नाम से प्रसिद्ध खून रंगे हाथ वाला था। देखो बुद्ध की शरणागित के प्रभाव को ! श्राज मेरा भव-जाल कट गया। "मैंने बुद्ध के शासन को पूरा कर लिया।"\*

<sup>\*</sup> थेरगाथा, पृष्ठ ६५-६६ (उत्तम भिन्न द्वारा नागरी श्रव्यरों में प्रकाशित संस्करण)।

## वक्कुल स्थविर

कुछ समालोबकों ने बौद्ध धर्म को सदाचार की स्मृति कहा है। उनका यह कहना इस प्रर्थ में ठीक है कि बौद्ध धर्म प्रधानतया श्रात्म-शुद्धि का मार्ग है श्रीर उसके माधनों की खोज वह जीवन की जाग्रत अवस्थाओं से लेकर अन्तःसंज्ञा के सुचम चेत्रों तक बड़े साहम के माथ करता है। कामनाओं के लोक से आरम्भ कर वह चित्त को उन लोकोत्तर भूमि में ले जाना चाहता है जहां राग, द्वेष, मोह से उसका झटकारा हो जाता है और उस अत्यन्त परिशुद्ध, सर्वमलरहिन, विश्वृद्धि का वह अनुभव करता है, जिसकी संज्ञा निर्वाण है। इस विशुद्धिका मार्ग ही बुद्ध-धर्म है। किन्तु यदि उपर्युक्त कथन का यह अर्थ लिया जाय (जिस अर्थ में कुछ ईसाई लेखकों ने इसे प्रायः प्रयुक्त किया है) कि बौद्ध धर्म नैतिक नियमों का एक संप्रह श्रीर विश्लेषण मात्र है श्रीर उसमें उस रागात्मक तत्व का श्रभाव है जो कर्म-प्रवृत्ति के लिए श्रावश्यक है, तो यह गलत है। बौद्ध धर्म कोरे उपदेशों का संग्रह नहीं है। उसमें ठोस जीवन है। शास्ताका शासन न केवल धर्म (सत्य) है श्रीर न केवल विनय। वह धर्म श्रीर विनय दोनों है। भगवान बुद्ध का श्रनन्त सीन्दर्य श्रीर श्रमनत शोल-समन्वित रूप जिसकी तलना में उचा की निष्पाप कान्ति श्रीर पवित्रता भी फीकी है, मनुष्य-हृदय को वह प्रेरणा देता है जिससे मनुष्यत्व को उच्चतम भूमि का साम्रात्कार किया जा सकता है। यह साधना कहां तक जा सकती है, इसका एक चित्र स्थविर वक्कत के जीवन में द्रष्टव्य है।

वक्कल स्थविर भगवान् बुद्ध के उन इनेगिने शिष्यों में से थे, जिनकी साधना बहुत बढ़ी-चड़ी थी। उनका कडिन तप श्रीर उग्र साधना महाकाश्यप के समान ही थी, किन्तु सारिपुत्र के समान धर्म-प्रवचन करने में उनकी रुचि नहीं थी । यही कारण है कि उनके श्रधिक उपदेश हमें त्रिपिटक में उपलब्ध नहीं होते। वक्कुल एक ऐसे साधक के रूप में चित्रित किये गए हैं जिनका बतों का पालन बड़ा परिपूर्ण है; किन्तु जो दसरों के लिए उनका उपदेश या श्रनुशासन नहीं करते । इसीलिए उनके विषय में कहा गया है-"तयिदं श्रायुस्मा वक्कुजो धुतो न धुतवादोति"\* श्रर्थात् यह श्रायुष्मान् वक्कुल स्वयं श्रवधृत तो हैं, किन्तु श्रवधृत-व्रतों के उप-देशक नहीं। इससे मालुम पड़ता है कि इस विचित्र साधक में लोक-संग्रह का भाव कम था। इन्हें हमारे पौराणिक साहित्य के जब भरत के साथ भन्नी प्रकार रक्ला जा सकता है या महाभारत के उस ऋषि के साथ जिसने भ्रपने विषय में कहा है-उपदेशेन वर्तामि नान-शास्मीह कंचन । अर्थात् में स्वयं उपदेश से बरतता हूं, पर किसी को उसका उपदेश नहीं करता। सारिपुत्र के जीवन की-सी वह परिपूर्णता यहाँ नहीं दिखाई देती जिसमें स्वयं श्राचरण के साथ दूसरों के लिए उसका उपदेश श्रर्थात समाज में ब्यापक प्रचार भी उतना ही श्राव-श्यक है। फिर भी स्थविर वक्कन के जीवन का हमारे निए एक श्चाकर्षण है।

वक्कुल की जन्म-कथा भी बड़ी विचित्रतापूर्ण है। कहा जाता है कि वक्कुल का जन्म कीशाम्बी की परिषद् के एक सभासद के घर में हुआ था। जब दाई नवजात शिद्यु को यसुना में नहला रही थी तो

१, विमुद्धि-मग्ग २-८२ में उद्भृत ( स्नाचार्य धम्मानन्द को उम्ही का संस्करण )

उसकी श्रसावधानी से वह नदी में गिर गया। एक मछ्ली उसे निगल गई। बनारस (वाराणसी) के एक समासद के यहां मछुए ने उस मछ्ली को वेचा। मछ्ली के पेट में से बच्चा जीवित दशा में निकाला गया। जय इस बात का ढिंडोरा पीटा गया तो मालूम हुआ कि बच्चा कीशाम्बी के एक सभासद का है। राजा के निर्णय के अनुसार उस बच्चे पर दोनों कुलों का समान श्रधिकार माना गया। दो कुलों का होने के कारण ही बच्चे का नाम 'बा-कुल' 'वक्कुल' 'वक्कुल' पडा। कहानी चमन्कारपूर्ण अवश्य है, किन्तु इसमें सत्यांश कितना है, यह कहना कठिन है। अधिक काल तक गृहस्थ-धर्म का पालन कर, एक दिन बुद्ध-प्रवचन सुनने पर, वक्कुल घर से वेघर हो प्रवित्त हो गये। यही हमारे लिए कहानी का शादि हो सकता है।

एक दिन वश्कुल स्थिविर राजगृह के समीप निवास कर रहे थे। वहां उनसे अपने एक पुराने मित्र अचेल नग्न काश्यप की मेंट हो गई। दोनों में एक दूसरे की साधना पर संलाप होने लगा। वश्कुल से उनके अनुभवों पर बातचीत करते हुए अचेल काश्यप ने पूछा,

"मित्र वक्कुल ! संन्यासी हुए श्रापको कितना समय हुआ ?" "मित्र, सुभे श्रस्सी वर्ष हो गये !"

"इन ग्रस्सी वर्षों में मित्र , तुमने कितनी बार मैथुन सेवन किया ?"

"मित्र काश्यप ! मुक्त से इस तरह प्रश्न नहीं पूळ्ना चाहिए कि तुमने कितनी यार मैथुन सेवन किया । बित्र यों पूळ्ना चाहिए—इस अस्ती वर्ष के समय मे तुम्हें कितनी बार विषय-वासना उत्पन्न हुई ? मित्र , इन अस्ती वर्षों में मैं एक बार भी अपने अन्दर काम-सम्बन्धी विचार का उपन्न होना नहीं जानता।"

श्रवेल काश्यप रोमांचित हो उठा । वश्कुल स्थविर ने श्रागे श्रपर्ने श्रवुभवों को बतलाते हुए कहा—''श्रस्सी वर्ष के समय मे एक बार भी, द्वेष-सम्बन्धी विचार का उत्पन्न होना मैं श्रपने चित्त में नहीं जानता। "हिंसा-सम्बन्धी विचार का श्रपने चित्त में उत्पक्ष होना नहीं जानता।

"द्रोह-सम्बन्धी विचार का अपने चित्त में उत्पन्न होना नहीं जानता।

"गृहस्थों का दिया वस्त्र पहनना नहीं जानता।

"कैंची श्रादि से कतरे वस्त्रों को पहनना नहीं जानता।

"सुई से सिंये वस्त्र को पहनना नहीं जानता।

"सब्रह्मचारियों के वस्त्र बनाना नहीं जानता।

''निमन्त्रण खाना नहीं जानता।

"गृहस्थ के घर में बैठना नहीं जानता।

''गृहस्थ के घर में बैठकर भोजन करना नहीं जानता।

+ +

"स्त्रियों के श्राकार-प्रकार का चिन्तन करना नहीं जानता।

"स्त्रियों को चार पद की गाथा तक भी उपदेश करना नहीं जानता ।

''मिचुणियों को भी कभी धर्म उपदेश किया हो-नहीं जानता।

"किसी को कभी प्रवज्या देना नहीं जानता।

"स्नानगृह में नहाना कैसा होता है, नहीं जानता।

''लेप से नहाना नहीं जानता।

"सबहाचारियों (गुरुभाइयों) से देह मलवाना नहीं जानता।

"चए भर के लिए भी किसी से देह मलवाना नहीं जानता।

"ज्ञण भर के जिए भी किसी बीमारी का उत्पन्न होना नहीं जानता।

"हर्र के हुकड़े के बराबर भी कभी श्रोषध का खाना नहीं जानता।

"खाट बिद्धाकर सोना नहीं जानता।

''शय्या पर लेटना नहीं जानता।

"वर्षा में भी गाँव के भीतर रहना नहीं जानता।"\*

<sup>\*</sup> वक्कुल सुत्तन्त (मिक्सिम. ३।३।४)

इस प्रकार की लोकोत्तर साधना स्थिवर वक्कुल की थी। बुद-उपदेश सुनने के सातवें दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसा कि उन्होंने कहा भी हैं—''सप्ताह भर ही मैंने चित्त-मल-युक्त हो राष्ट्र का श्रल खाया। श्राठवें दिन मुक्ते शुद्ध श्रहंख-ज्ञान उत्पन्न हुआ।'' श्रारचर्य नहीं कि श्रपने स्वस्थ, खिलते हुये चेहरे वाले भिष्ठश्रों की सम्बोधित करते हुए, एक दिन भगवान् ने उद्घोषित किया, ''भिष्ठश्रों! मेरे स्वस्थ नीरोग शिष्य भिष्ठश्रों में यह वक्कुल ही सबसे श्रागे हैं।''† १६० वर्ष की श्रायु में स्थिवर वक्कुल ने शरीर छोड़ा।

<sup>†</sup> एतदश्गं भिक्खवे सम सावकानं भिक्कृतं ऋष्पावाधानं यदिदं बक्कुलो'ति। ऋंगुत्तर-निवाय; मिलिन्दपञ्हो, भेषडकपञ्हो, में उद्भृत।

## ञ्रनाथपिंडिक

श्रनाथपिंडिक श्रावस्ती (सावस्थी) \* का एक घनवान् सेठ (सेट्रि) था । श्रावस्ती भगवान् बुद्ध के जीवन-काल में एक बड़ी समृद्ध नगरी थी। श्राचार्य बुद्धघोष के श्रनुसार उस समय इसमें ४७,००० परिवार रहते थे श्रीर काशी-कोशल प्रदेश की, जिसमें म०,००० गांव बसे हुए थे, यह सबसे बड़ी नगरी सममी जाती थी। इसीलिए कोशल-नरेश प्रसेनजित् ने इसे श्रपनी राजधानी बनाया था। दर-दर के सीदागर आवस्ती के बाजारों में आकर पूछते, "यहां क्या सामान है ?" (किं भंडं प्रित्य) तो उन्हें उत्तर मिलता, "सभी कुछ हैं" (सब्बं श्रित्थ)। इसी उत्तर के श्राधार पर इस नगर का नाम 'सावत्थी' (सब्बं श्रात्थ) पड़ा । एक किंवदन्ती यह भी है कि 'सवत्थ' नामक सनि के यहां रहने के कारण इस नगर का नाम 'सावस्थी' पड़ा । श्रावस्ती श्रचिरवती में नदी के किनारे पर बसी हुई थी । साकेत यहां से करीब १८ मील, राजगृह दिच्च ए-पूर्व मे १३४ मील, संकाश्य नगर ६० मील श्रीर तश्रीला ४४१ मील दुरी पर स्थित थे । एक सड़क श्रावस्ती से वैशाली होती हुई राजगृह जाती थी । इसी सड़क पर कपित्तवस्तु, कुसीनारा, पावा और भोग नगर श्रादि शहर बसे हुए थे,

<sup>\*</sup> वर्तमान सहेट-महेट, राप्ती नदी के किनारे पर।

<sup>†</sup> श्रेष्ठी या नगर-सेठ उस समय एक सम्माननीय राजकीय पद था, जिस की तुलना त्राजकल के 'मेयर' से भी जा सकती है।

<sup>‡</sup> ऋाधुनिक राप्ती नदी।

जहां यात्रियों को सुविधा के लिए विश्रामगृह भी बने हुए थे। एक श्रीर दूसरी सड़क श्रावस्ती से दिख्या की श्रोर होती हुई कौशाम्बी को जाती थी। श्रावस्ती श्रीर साकेत के बीच में तोरणवस्तु नामक नगर स्थित था। भगवान् बुद्ध के समय में भारतवर्ष में छः प्रसिद्ध नगरों का वर्णन मिलता है। उन्हीं में से एक श्रावस्ती भी थी। श्राव्य पांच प्रसिद्ध नगर थे—चम्पा, राजगृह, साकेत, कौशाम्बी कौर वाराणसी। नथागत के यहां बहुत काल तक रहने का मोभाग्य श्रावस्ती को मिला था। इसी प्रमङ्ग में श्रनाथिंडिक भी हमारी स्मृति का विषय बन गया है।

श्रनाथिपिंडिक कुल से वैश्य, पेशे से व्यवसायी श्रीर गुण-स्वभाव में निरक्त महापुरुष था । श्रावस्ती के चारों श्रीर दूर-दूर तक उसका कारवार फैला हुआ था । काशी-प्रदेश में भी उसका एक गांव था, जहां से वह मुनीमों की सहायता से व्यापार करता था। श्रनाथिपिंडिक का वास्तविक नाम सुदत्त था। श्रनाथ स्त्री-पुरुषों को भोजन (पिंड) देने श्रीर उनके जीवन की व्यवस्था करने के कारण वह 'श्रनाथिपिंडिक' कहलाता था। श्रनाथिपिंडिक की भार्या का नाम पुण्यलच्णा\* था, जो राजगृह के नगर-सेठ की बहिन थी। श्रनाथिपिंडिक के एक लड़के का भी जिक मिलता है जिसका नाम काल था। श्रनाथिपिंडिक के तीन लड़कियां भी थीं जिनके नाम थे—महासुभद्रा, चूलसुभद्रा श्रीर सुमना। पहली दो लड़कियां विवाह होने के पश्चात् श्रपने-श्रपने पतियों के घर चली गईं। तीसरी लड़की (सुमना) उपयुक्त वर न मिलने के कारण शोकसन्तह होकर मर गई। श्रनाथिपिंडिक के पिता का नाम

<sup>\*</sup> जो वास्तव में 'यथा नाम तथा गुर्गा' थी। जातक के एक सुन्दर कथानक के त्रानुसार त्रानाथिपिडिक के भाग्य का गुप्त रहस्य उसकी भार्या के मस्तक में बसता था। सम्भवतः त्रापने पित की इतनी उन्नित का कारण यह गृह-लद्दभी ही थी।

सुमन गृहपति था।

भगवान् बुद्ध से प्रथम साचास्कार श्रनाथपिंडिक का उस समय हुश्रा जब एक बार ब्यापार के कान से उसे राजगृह जाना पड़ा । उस समय भगवान बुद्ध तथागत बुद्धत्व-प्राप्ति के प्रथम वर्ष में राजगृह में ही विहार कर रहे थे। श्रनाथ पिंडिक के साले, राजगृह के नगर-सेठ, ने ग्रगलं दिन के लिए उन्हें निमन्त्रण दे रक्खा था। वह उसीकी तैयारी मे लगा हुआ था। अनाथिपिडिक की उतनी आवभगत नहीं हो सकी जितनो पहले हुन्ना करती थी। ऋनाथपिंडिक बड़े माधर्य में पड़ गया कि ग्रांकिर इतनी बड़ी तैयारियां किमिद्धिए की जा रही हैं। उसने पूज़, ''गृहपति ! क्या तेरे थहाँ कोई वित्राह-उत्पव है, या महायज्ञ है, या मगपराज विम्बिसार को तूने निमन्त्रण दे रक्ला है, जिससे तु इतनी तेयारी में लगा हुआ है ?" राजगृह के सेठ ने उत्तर दिया, "गृहपति ! न मेरे यहां कोई विवाह-उत्मव है, न मगधराज बिम्बिमार को ही मैंने निमन्त्रण दिया है। तेरे यहां कल एक बड़ा यज्ञ है । सङ्घ-सहित वृत्व कल भोजन के लिए मेरे यहां निमन्त्रित हैं।" अनाथपिंडिक सन्नाटे में आ गया। न जाने कब-कब के पुरुष-संस्कार उस न्यवसायी के हृदय में उदय हुए, जिसमें 'तुहु' का नाम-प्रात्र सुनते ही उसके रामाञ्च हो गया। उसकी सुध-तुध ऐसी हो गई, जैसी 'कृष्ण' नाम सुन कर भौंचकी हुई प्रम-योगिनी बजाइनाब्रों की हो जाया करती थी।

''गृहपति ! त् 'बुद्ध' कह रहा है ?''

"डां, गृहपति ! मैं 'बुद्ध' कह रहा हूँ।"

"बुद्ध ?"

"हां, बुद्ध !"

"बुद्ध ?"

"हां, बुद्ध !"

"बुद्ध यह शब्द भी लोक में दुर्लन है। गृहपति ! क्या इस समय उन पूर्ण-पुरुष 'बुद्ध' के दर्शनों के लिये जाया जा सकता है ?" "गृहपति ! यह समय उन भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध के पास जाने का नहीं है।"

इच्छान रहते भी अनाथपिंडिक यह सीच कर कि अब कल ही भगवान् बुद्ध के दर्शनों के लिए जाऊंगा, सो रहा। किन्तु उसका संवेग बहुत तीव हो रहा था। 'बुद्ध' यह शब्द उसके सारे मनोविज्ञान को उद्वेतित कर रहा था। रात को सबेरा समभ तीन बार उटा। इतनी व्याक्तता उसे उस समय बद्ध दर्शनों की हो रही थी। रात के अंधेरे में में ही चल दिया। रास्ते में उसे कुछ डर भी मालूम हुआ, जिसरी एक बार उसने लौटने का मन में विचार किया, किन्तु श्रन्तर्नाद रूपी सहायक यत्त उससे कह रहा था-"अनाथपिंडिक ! मौ हाथी-घोड़े, माँ खबरों के रथ, मिण-बुगडल पहने सी हजार कन्याएँ भी एक पद के कथन के मोलहवें भाग के मूल्य के बराबर नहीं है। चल गृहपति ! चल, श्रागे बढना ही श्रेयस्कर है, लौटना नहीं।" गृहपति ने बढ कर देखा कि श्राग सम्यक सम्बुद्ध उथा के शीतल पवन में इधर-उधर धुम रहे हैं। प्रणामाञ्जलि की । भगवान् टहलने की जगह से नीचे उत्तर ग्राए । "ब्राब्रो सदत्त"—कह कर श्रनाथिंपिडिक को बुलाया । यह सुन कर कि तथागत मुक्ते मेरे नाम से बुला रहे हैं, श्रनाथिपिंडिक की बडी प्रसन्तता हुई। यह भगवान् के पैरों में लिपट गया। भगवान् उस रात चौड़े में पत्तों पर हो सोये थे। बडी श्रात्मीयतापूर्वक श्रंप्ठी ने पूछा, "भन्ते ! भगवान् को नींद तो सुख से श्राई ?" भगवान् का उत्तर था--

"निर्वाग-प्राप्त बाह्मण सदा सुम्ब से सोता है, क्योंकि वह शीतल श्रीर दोष-रहित हा काम-वासना में लिस नहीं होता।

"सारी श्रामिक्तयों को हटा कर, हृदय से भय को दूर कर, चित्त

<sup>\*</sup> भगवान् बुद्ध अनाथिपिडिक वो उसके वास्तविक नाम सुद्त्त से ही पुवारा वरते थे। अनाथिपिडिक भी इससे 'सुर-नर-मुनि दुर्लभ' सुख्क अनुभव करता था।

की शांति को प्राप्त कर उपशांत हो वह सुख से सोता है।"

यही भगवान् का श्रनाथिपिंडिक के प्रति प्रथम उपदेश था। श्रनाथिपिंडिक को श्रद्धा उत्पन्न हुई। यह गृहस्थ शिष्य (उपासक) दीचित हुआ।

राजगृह लौट कर श्रनाथिषिडिक ने श्रपने खर्चे से भोजन तैयार करवा कर सङ्घसित बुद्ध को निमन्त्रित किया। मगध-राज बिम्बिसार तक ने (जिसके साथ श्रनाथिषिडिक के प्रायः समानता के ही सम्बन्ध थे) इस विषय में उसकी सहायता करने के लिये कहा; किन्तु श्रेष्टी ने सब काम श्रपने हाथों से किया। भोजन भी उसने श्रपने हाथों से ही परोसा। भोजनोशरान्त उसने भगवान् से प्रार्थना की—"भन्ते! श्रप्टला हो यदि भिन्न-सङ्घ के साथ भगवान् श्रावस्ती मे वर्णवास करना स्वीकार करें।" भगवान् ने मौन से स्वीकृति देते हुए कहा— "गृहपति! तथागत एकान्त, श्रून्य स्थान में श्रभिरमण् करते हैं।"

''समक्र गया भगवन् ! जान गया सुगत ।'' श्रद्धावनत श्रेष्ठी का उत्तर था।

राजगृह में श्रपना कार्य समाप्त कर श्रनाथिपिडिक श्रावस्ती चला गया। रास्ते भर वह इसी श्रानन्द की श्रनुभूति में विभोर होता गया—
"लांक में बुद्ध उपल हो गये हैं, उन भगवान को मैंने निमन्त्रित किया है। वे इस मार्ग से श्रायेंगे।" रास्ते में वह जहाँ-तहाँ बगीचे, कुएँ श्रादि बनवाता गया ताकि आते हुए तथागत श्रोर उनके शिष्यों को कष्ट न हो। 'आदेण्यवचो' (जिसके बचनों का सब श्रादर करें) तो वह था ही। जो-जो श्राचा जिसको देता गया, उसने वही कार्य पूरा किया। श्रावस्ती पहुँच कर उसने ऐसे स्थान की खोज श्रारम्भ की जो तथागत के निवास के लिए श्रनुक्ल हो। उसे राजकुमार जेत का उद्यान इसके लिए उपयुक्त जान पड़ा। वह न शहर से बहुत दूर था न श्रधिक समीप। जो लोग वहाँ जाना चाहते श्रासानी से जा सकते थे। रात्रि में यह स्थान एकान्त रहता था श्रीर ध्यान के योग्य था।

राजकुमार जेत के पास जा कर श्रनाथपिंडिक ने कहा, "श्रार्यपुत्र ! मुमे विहार बनाने के लिये अपना उद्यान दे दीजिये।" राजकुमार जेन ने उत्तर दिया . ',गृहपति ! यह तो श्रशर्फियों को किनारे से किनारे मिला कर देने सं भी नहीं दिया जा सकता ।" "श्रार्यपुत्र ! तन तो मैंने यह उद्यान खरीद लिया ।" चनुर ब्यवसायी ने उत्तर दिया। "गृहपति ! तुने यह नहीं खरीदा !" राजघराने का-मा गौरव दिखाते हुए जेत राजकुमार ने कहा । मामला राज्य के न्यायाधीशों तक पहुँचा । उनका निर्णय अनाथिपिंडिक के पत्त में ही हुआ। न्यायाधीशों का निर्णय था कि च'कि राजकुमार ने मोल किया, इसलिए गृहपति ने इसे ले लिया। श्रनाथपिंडिक ने श्रशिंक्यां किनारे से किनारा मिला कर राजकुमार जंत के उद्यान में विद्या ही । एक बार ढांकर लाई हुई श्रशिक्यों १८ करोड थीं। उनसे उद्यान की प्रायः सब जगह दँक गई। थोडी सी बाको बच रही, जिसको ढाँकने के लिए अनायपिंडिक ने अपने श्रादिनयों को दुवारा श्रशिंपां लाने का भेजा, किन्तु उसे रोकते हुए जन राजकमार ने कहा, "बय गृहपति ! इस वबन खाली जगह को तून ढांक। इसे तूमुके दे दे, यह मेरा दान होगा।" श्रनाथिंदिक ने स्वीकार कर लिया। तदनुसार उस जगह पर अनाय-पिंडिक ने उद्यानभूमि में एक विशाल विहार श्रीर सुरम्य बगीचा बनवाया और कुमार जेत के नाम पर उसका नाम 'जेतवन ग्राराम' रक्खा। पालि त्रिपिटक में इस श्राराम को सर्वत्र 'श्रनाथपिडिक का जेतवना-राम' कह कर पुकारा गया है। इस श्राराम में श्रनाथिंदिक ने अनेक विश्राम स्थान, श्रांगन वाले मकान (परिवेश ) कोठियाँ, सभागह, अग्निशाला (पानी गरम करने की कोटियाँ), ध्यान के चब्रतरे. स्तानागार, छोटे-छोटे तालाब श्रौर मराउप बनवाए। १८ करोड़ में जेतवन की जमीन खरीदी गई थी, १८ करोड़ ही विहार बनवाने में सर्च हुए श्रीर जब बुद्धत्व प्राप्ति के चौदहर्वे वर्ष भगवान उधर श्राए तो १८ करोड़ ही अनाथिपंडिक ने भएडारे में खर्च किए। इस प्रकार कुल १४ करोड़ जेतवनाराम पर खर्च हुए। भगवान् बुद्ध की प्रेरणा से उसने इसे बुद्ध संघ के लिये समर्पित कर दिया।

बौद्धधर्म के इतिहास में जेतवशाराम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बद्धन्व-प्राप्ति के बाद २० वर्ष तक तो भगवान बुद्ध श्रनेक स्थानों में वर्षावास करते रहे. किन्तु इक्कीसर्वे वर्ष से लेकर चवालीसर्वे वर्ष तक बागातार श्रावस्ती में ही श्रपने वर्षावास उन्होंने किये। सिर्फ श्रपना पैताबीसवाँ वर्षावास (जो उनका श्रन्तिम वर्षावास था) उन्होंने वैशाली में अवश्य बिताया। मिजिमम-निकाय में भगवान के द्वारा उपदिष्ट १४० सत्त हैं। उनमें से ६४ श्रकेले जेतवनाराम में ही दिए गए। इसी प्रकार संयुत्त और श्रंगुत्तर निकायों के भी श्रधिकांश उपदेश जेतबन में ही दिये गए। विनयपिटक के तो ३०० शिज्ञापदों में से २६४ श्रावस्ती में ही प्रज्ञप्त किये गए। श्रावस्ती मे यद्यपि भगवान का प्रधान निवास-स्थान जेतवनाराम ही था, किन्तु वहीं पर कुछ ग्रन्य विहार भी थे जो बुद्ध-संघ के जिए श्रन्य व्यक्तियों ने बनवाये थे। जेतवनाराम के ठीक पीछे राजा प्रसेनजित् का बनवाया हुआ राजका-राम (राजा के द्वारा बनवाया हुआ आराम ) था जो भिन्नु िएयों के लिए था। श्रावस्ती में ही विशाखा मृगारमाता ने २१ करोड़ की लागत से पूर्वाराम नामक विहार बनवाया था जो ह मास में बनकर तैयार हुन्ना था श्रीर दोमंजिला था। भगवानु ने कुल २४ वर्षावास (१४ वॉ वर्षावास और २१ वें से लेकर ४४ वें तक) श्रावस्ती में बिताये थे। उनमें से १६ वर्षावास तो केवल जेतवनाराम में बिताये थे श्रौर सिर्फ ६ पूर्वाराम में । इसिबए जिस भावना के साथ हम सुम्बिनी (बुद्ध का जनम-स्थान ) बोध गया (बुद्धत्व प्राप्ति स्थान ) सारनाथ ( प्रथम धर्मचक-प्रवर्तन का स्थान ) श्रीर कुसीनारा (बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान ) को याद करते हैं, उसी भावना के साथ जैतवनाराम को भी करना चाहिए: क्योंकि यहीं तथागत सबसे अधिक काज तक ठहरे थे।

श्वनाथपिंडिक प्रतिदिन दो बार जंतवनाराम में भगवान् बुद्ध के दर्शन करने के लिए जाया करता था। जब कभी जाता, श्रपने साथ कुछ-न-कुछ श्रवश्य ले जाता। जब कभी बुद्ध बाहर जाते तो उस समय के जिए उसने बोधि-बृक्ष की डाज जेतवनाराम के दरवाजे पर लगा रक्ली थी, जिसकी वह पूजा करता था। श्रनाथपिंडिक ने बुद्ध-संघ के जिये बहुत पैसा खर्च किया । वैसे उसका दान बौद्ध मतावज-म्बियों श्रीर श्रन्य मनुष्यों में भेद करना नहीं जानता था। जहां-जहां भी श्रनाथपिंडिक का व्यापार चलता था उसके श्राद्मियों को श्राज्ञा थी कि जो कोई शादमी वहां छायें उन्हें भाजन खिलाया जाय। श्रतिथियों के श्रलावा १००० मन्ष्य उसके घर पर प्रतिदिन भोजन करते थे । ४०० जगहें हमेशा भ्रागन्तुकों के लिए सुरक्षित रहती थीं। जो कोई भी भ्रा जाता उसका समान रूप से ब्रादर-सकार होता था। श्रपनी दानशीलता के कारण श्रनाथपिंडिक के पास बाद म बिलकुल धन नहीं रहा । एक संस्कृत-कवि के शब्दों में उसकी हालत उस स्वच बादल के समान हो गई जो बरसने के बाद शुभ्र श्वेत रग धारण कर लेता है। इस हालत में जब भिन्न या भगवान बुद्ध श्रनाथपिंडिक के पास श्रातं तो वह उन्हें श्रवोने दिलये के सिवा कुछ न दे सकता। श्रनाथ-पिंडिक पूर्णतः श्रकिंचन बन गया। उसके इस श्रपरिमित त्याग के कारण ही भगवान ने उसे अपने दानी शिष्यों में प्रधान कहा। एक बार अनाथ-पिंडिक को इस बात से बड़ा दु:ख हुआ कि अपनी अकिंचनता की हाजत में.वह भगवान की सेवा नहीं कर पाता; किन्तु भगवान ने उसे सान्त्वना दी और कहा कि दान की महत्ता द्रव्य से नहीं, किन्तु हृद्य से होती है। धनाथिविडिक को भगवान् के उपदेश से बढ़ी शान्ति मिली। स्रनाथ-पिंडिक की महत्ता बुद-संघ में इतनी उसके दान के कारण नहीं थी जितनी उसके मानवीय गुणों के कारण । एक बार तो स्वयं भगवान् बुद्ध ने उसे हल्की चेतावनी देते हुए कहा था कि विहारों का बनवाना या भिन्नु-संघ को दान देना उत्तना महस्वपूर्ण नहीं है

जितना शुद्ध आचरण का अभ्यास, शांति का व्यवहार और अनित्यता का चितन । इनमें भी प्रत्येक उत्तरोत्तर का महत्व पूर्ववर्ती गुख से बढकर है । \* भगवान ने यह भी कहा था कि केवल प्रभूत दान देकर ही सन्तृष्ट होजाना ठीक नहीं है, विलक देनेवाले को यह भी सीचना चाहिये कि चित्त को शांति से उत्पन्न सुख का भी वह अपने जीवन में श्रनुभव कर रहा है या नहीं र्ि श्रनाथिंडिक ने भगवान बुद्ध के इस उपदेश के अनुसार हो शासन के सर्वोत्तम तत्व की साधना करने का प्रयत्न किया था। इसका सबसे बडा जच्चण हम उसकी नम्नता में देखते हैं। तथागत के गौरव से तो वह इतना दबा हुन्ना था कि कभी उसने भगवान बुद्ध से कोई प्रश्न पूछने तक की हिम्मत नहीं की। वह समभता था कि ऐसा करने से तथागत को कष्ट होगा: किन्त जिस श्रनाथिंडिक ने बुद्ध के नाम पर श्रपना सब कुछ दुःखी मानवता को भेंट कर श्रकिचनता का बत लिया था उसे उपदेश करने के लिए भगवान स्वयं ही प्रेरित होते थे। ऐसे कई उपदेश श्रंगुत्तर-निकाय में संनिहित हैं। हां, एक बार श्रनाथपिंडिक ने भी भगवान से दान के बारे में प्रश्न पुछा था और भगवान ने उसका उत्तर दिया। भगवान ने अनाथपिंडिक को जो उपदेश दिए उनमें गृहस्थ-धर्म का बडा श्रव्हा निरूपण मिलता है। गृहस्थों के कर्तव्यों ( गहसामि किस्नानि ) पर तो प्रवचन श्रत्यन्त पठनीय है। जो यह समभते हैं कि बढ़ ने भिन्न श्रीर भिन्निणियों के नियमों को छोड़कर गृहस्थों के लिए तो कोई श्राश्वासन दिया ही नहीं. उन्हें सिगालोबाद-सत्त के अतिरिक्त अनाथिएंडिक के प्रति प्रज्ञप्त किये हुए उपदेशों को श्रवश्य पढ़ना चाहिए।

<sup>\*</sup> देखिये त्र्रगुत्तर-निकाय, जिल्द चौथी. पृष्ठ ३६२ (पाली टैक्स्ट सोसायटी का सम्करण)

<sup>†</sup> ऋंगुत्तर-निकाय जिल्ह तीसरी, पृष्ठ ४७-४८ (पालि टैक्स्ट सोसायटी का संस्करण्)

एक बार भगवान बृद्ध जेतवनाराम से बाहर जाने वाले थे। अनाथपिंडिक ने उनसे प्रार्थना की कि भगवान श्रभी बाहर न जायें। श्चनाथपिंडिक को भगवान के दर्शनों से कभी तृप्ति ही नहीं होती थी। भगवान ने रुकना स्वीकार नहीं किया। कोशलराज प्रसेनजित श्रीर विशाला मुगारमाता ने भी भगवान से बड़ी प्रार्थना की कि भगवान श्रभी बाहर न जायें। भगवान ने उनकी प्रार्थनाश्रों को भी स्वीकार नहीं किया। श्रनाथिपंडिक की पूर्णा नामक दासी-पुत्री को यह बात मालम पदी। उसने अपने स्वामी से कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर उन्हें रोक सकती है । अनाथिपिडिक की बडा आश्चर्य हुआ कि यह लडकी यह काम कैसे कर सकती है जब इतने बड़े माननीय पुरुषों को भी प्रार्थना तथागत ने अस्वीकार कर दो है। खेर, पूर्णा ने भगवान से जाका कहा-भन्ते ! मैं बुद्ध धर्म श्रीर संघ की शरण में जाने ग्रार पवित्र जीवन विताने के लिये तैयार हं. यदि श्राप अपना जाना स्थितित कर दें। पूर्णा के इस प्रस्ताय पर 'करुणा के देव' न श्रपना जाना स्थागित कर दिया। पूर्णा उम दिन से अनार्थापडिक की नौकरी से मुक्त कर दी गई, उसे अनाथपिंडिक ने उस दिन से पुत्री की तरह रक्खा श्रीर वह पवित्र जीवन में दी। इत हुई। देवेन्ड शक से लेकर कीट-पतंगे तक की समता स्थापित करने वाल तथागत के लिए यह कोई बड़ा काम नहीं था कि वे प्रयंनजित जैसे राजा श्रीर अनाथ-पिंडिक जैसे महा सेठ से भी एक दासी-पुत्री का श्रधिक मान रखते श्रीर उसे उनसं पुजवाते।

श्रनाथिपिडिक की बीमारी का हाल बड़ा हृदय-द्रावक है। यह बहुत बीमार हो गया। उसने अपने एक श्रादमी को बुलाकर कहा, "मित्र! जहां भगवान् हैं वहां जाश्रो। जाकर मेरी श्रोर से चरणों में वन्दना कहा, श्रीर यह भी—"भन्ते! श्रायपिडिक गृहपित बीमार है। वह भगवान् के चरणों में शिर से वन्दना करता है।" बस, इतना ही सन्देश श्राथपिडिक ने भगवान् के लिए भेजा। कितनी मार्मिकता है,

कितनी हृद्य-स्पर्शी भिक्त है! धर्म सेनापित सारिपुत्र के लिए भी (सारिपुत्र श्रोर श्रानन्द से श्रनाथिंडिक की विशेष धनिष्ठता थी) उसने यह सन्देश अपने नौकर के हाथ भिजवाया—"भन्ते! श्रनाथ- पिंडिक बीमार है। वह आयुष्मान् सारिपुत्र के वरणों में शिर से वन्दना करता है। श्रच्छा हो भन्ते! श्राप कृपा कर श्रनाथिंडिक गृहपित के घर चलें।" बीमारों की सेवा करना भिज्ज श्रों का स्वभाव-श्राप्त धर्म था। सारिपुत्र श्रोर श्रानन्द भगवान् की अनुमित लेकर उधर चल दिये। जाकर पूछा, "गृहपित! ठीक तो है! काल यापन तो हो रहा है? दुःख की वेदनाएँ हट तो रही हैं? रोग का हटना तो मालूम हो रहा है? उसका लौटना तो मालूम नहीं हो रहा ?"

"भन्ते ! मेरी हालत ठीक नहीं है। मुक्ते अन्यधिक जलन हो रही है।"

"तो गृहपति! तुम श्रभ्याम करो—में चचु का उपादान न करूँ गा, मेरा चित्त चचु में श्रासक्त न होगा। श्रांत्र में, ध्राण् में, रूप में, शब्द म. रस में, स्पर्श में "चचुर्विज्ञान में, श्रोत्रविज्ञान में "चचु-संस्पर्श में, श्रोत्र-संस्पर्श में "वेदनाश्रों में, विज्ञान में, संज्ञा में, संस्कारों में, मेरा चित्त श्रासक्त न होगा, में उनका उपादान न करूँ गा। गृहपति! श्रभ्यास करो—जो कुछ भी मेरा इष्ट, श्रुत, स्मृत, विज्ञात, श्राप्त, पर्येपित, या काया या मन सं श्राचरण किया हुश्रा है, उसका में उपादान न करूँ गा, मेरा चित्त उसमें श्रासक्त न होगा।" सारिपुत्र के इस पूर्ण श्रनासक्तिवाद (श्रवात्मवाद) के उपदेश को सुनकर श्रामधिक फूट-फूटकर रोने लगा। श्रानन्द को जगा कि उपासक श्रपने हृदय की कमजोरी दिखा रहा है। उन्होंने पूछा, "गृहपति! क्यों घषड़ा रहे हो ? दिल छोटा क्यों कर रहे हो ?"

''भन्ते श्रानन्द ! मैं घबड़ा नहीं रहा, दिल छोटा नहीं कर रहा। बिल्क भन्ते ! मैंने दीर्घकाल से शास्ता श्रीर भिन्न-संघ की सेवा की; किन्तु ऐसा धर्मीपदेश मुक्ते सुनने को नहीं मिला।'' इसके थोड़ी देर बाद ही श्रनाथपिंडिक ने शरीर छोड़ दिया।

भगवान् बुद्ध का दायक! कितना ऊँचा विशेषण है। बुद्ध ने द्वनिया को दिया। अनाथिपिंडिक को आज इम बुद्ध का दायक कहते हैं । उपासक सदत्त को श्राज हम इसिलए स्मरण नहीं करते कि वह लाखों का मालिक था, श्रथवा लाखों ही उसने बुद्ध श्रीर संघ के लिए खर्च किए ! यह तो गौल था श्रीर फिर जिसकी श्रावभगत के लिए बिम्बिसार श्रीर प्रसेनजित जैसे राजा श्रीर श्रनाथांपडिक जैसे महामेठ लालायित रहते थे। वह महाश्रमण तो प्रतिदिन नियमानुसार भिचापात्र लेकर घर-घर से नौचा खिर किये मौन खड़ा होकर भिन्ना लाता था, कभी-कभी रीता पात्र लेकर ही लौट त्राता था ! दिन म एक बार खाने वाला वह महाश्रमण कभी-कभी पसौभर सुखे चावल ही खाकर पानी पी लेता था श्रीर कभी-कभी उसके वस्त्र सिये जाते थे दाम और दामियों के फैंके हुए कपड़ों से ! ऐसे महापुरुष को किसी के दान की क्या श्रावश्रकता हो सकती थी ? संघ का भी बन्धन या ममत्व उसके लिए नहीं था जैसा उसने श्रनेक बार प्रकट कर दिया। फिर किसके लिए वह दान प्रहण करता ? श्रनाथिंदिक का दायकत्व वास्तव में उसी के ऋगा का सूचक था, जिसे चुकाने का उसने जीवन-पर्यन्त यत्न किय। । बुद्ध के नाम पर उसने दुः ली मानवता के साथ अपने-श्रापको यात्मसात् कर लिया, यही उसकी बुद्-धर्म के लिए सबसे वड़ी सेवा हुई। तथागत के मार्ग का प्रनुसरण कर श्रनाथपिंडिक ने अपने को साम्य के उस महासागर में डाल दिया जिसकी लहरों की श्रावाज सारे उपनिषद श्रीर बौद्ध साहित्य में सुनाई देती है। श्रवाथ-पिंडिक के घर में अलोने दिलिये का भी न बन सकना इस बात का स्चक है कि वह किस हद तक दु:खी मानवता के साथ तादास्य कर सका था। श्रनाथपिंडिक को श्राज हम उसके मानवीय गुर्शों के कारण ही स्मरण करते हैं, उसके दानों के कारण नहीं, यद्यपि उसके दान भी उसके हृदय की विशालता की उपज थे और उनका भी

एक महत्त्व है। अपने शास्ता के श्रित मृतिमयी कृतज्ञता खड़ी करने के लिए ही इस उपासक ने जेतवनाराम को खड़ा किया। यहां अपने हृदय के देवता को संघ-महित बैटाकर और उनकी बड़ी तन्मयता पूर्वक मेवाकर श्रेष्ठी क हृदय को कभी नष्ट न होने वाली वह विमुक्ति-रूपी चित्त की शान्ति मिली जिये काया का बन्धन छोड़ देने के बाद भी उसकी शास्मा सदा श्रनुभव करती रही—

इदं हि तं जेतवनं इसिसंघनिसेवितं। श्रायुद्धं बुद्धसेट्टोन पीतिसंजननं मम ॥\*

<sup>\* &</sup>quot;श्रहो ! मेरी श्राध्यामिक प्रसन्नता को पैदा करने वाला यही वह जैतवन '(श्राराम) है जिसका ऋषि (बुद्ध) ने संघ के सहित सेवन किया, जहाँ स्वयं श्रेष्ठ ज्ञानी (बुद्ध) ने निवास किया" श्रनाथिष्डिक की श्रातमा शारीर छोड़ने के बाद जैतवन को देखकर यह प्रसन्न उद्गार करती हुई दिखाई गई है। देखिये श्रनाथिष्डिकोवाद-सुन्तन्त (मिल्फिम रीप्रीर)

## महाप्रजापती गोतमी

"बहुनं वत अत्थाय माया जनवि गोतमं"

उपर्युक्त शब्द महायजायती गोनमी के हैं। वह कहती है—
"श्रहो ! बहुतों के लिए ही माया ने गोनम को जना।" इनसे श्रिषक
उदार शब्दों में किसी छोटी श्रहन ने श्रपनी बड़ी स्वर्गीया वहन को
अखाञ्जलि श्रपित नहीं की। इस देश में स्त्री-जाति का गौरव मानृत्व
माना गया है। पालि-पाहित्य में तो स्त्री-समाज के लिए सामान्यतः
'मानृग्राम' (मानुगाम) श्रथीन 'माताश्रों का समुदाय' शब्द हो प्रयुक्त
होना है। संसार की जितनी स्त्रियों है, माताएँ है, बाँद सञ्ज की
यही मान्यता थी। गोतमी श्रपनी बहन के इसी मानृत्य के गोरव
को समरण करती हुई कहती है—उसने गोतम-मा पुत्र जना,
गोतम—जो श्रपने प्रयन्त से लोक में सम्यक सम्बद्ध हुत्रा, श्रन्थकारशस्त लोक के लिए जिसने ज्ञान का श्रचय दीपक जलाया, जिसका
जीवन श्रपने लिये नहीं, बल्कि बहुतों के हित के लिए, सारी मनुष्यजाति के हित के लिए उपशुक्त हुश्रा, उस गोतम को महा-नाया ने
जना। माता के लिए इससे श्रिषक गौरव की श्रीर क्या बात हो
सकती है ?

उपर्युक्त शब्द बड़े सार्थक हैं। एक श्रोर जबिक वे बुद्ध-संदेश के विश्वजनीन रूप की श्रोर संकेत करते हैं, दूसरी श्रोर वे कहने वाले की विशाल मानवता का भी परिचय देते हैं। गोतमी बहुतों में से नहींथी। वह शुद्धोदन की परनीथी, श्रभिजात वंश की थी। किन्तु फिर भी वह जानती थी कि वास्तविक महत्ता वही है जो बहुतों के लिए हो, सब के लिए हो। बुद्ध के जीवन में उसने यही सबसे बड़ी वात देखी थी। इसीलिए उनकी माता होते हुए भी वह बाद में उनकी शिष्या बनी। उपर्युक्त मार्मिक शब्दों में गोतमी ने न केवल अपनी बड़ी बहन के प्रति श्रद्भुत श्रद्धाञ्जलि ही अपित की है, न केवल भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के सबसे बड़े श्राकर्षण को ही व्यक्त किया है, बिलक मानवीय सहानुभूति से भरे हुए श्रपने सौम्यतापूर्ण स्वभाव का भी एक परिचय सदा के लिये छोड़ा है।

भगवान् गोतम की माता (महामाया) बच्चा जनने के सातवें दिन परलोक चल वसीं। बच्चे का पालन-पाषण उनकी छोटी बहन महा-प्रजापती गोतमी ने किया। महाप्रजापती गोतमी का जन्म देवदह\* नगर में सुप्रबुद्ध के घर में हुआ था। सुप्रबुद्ध कोलिय गणतन्त्र के प्रधान थे। उन्होंने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह एक साथ राजा गुद्धोदन के साथ कर दिया था। जब महामाया मर गईं तो प्रजा-पत्ती ने ही उनके बच्चे गोतम का पालन-पोपण किया। प्रजापती के अपना भी एक पुत्र था जिसका नाम था नन्द् । गोतमी ने नन्द्द कों तो दासियों को दे दिया और स्वयं बड़ी तन्मयता के साथ अपनी बड़ी बहन के पुत्र गोतम को पाला-पोसा। 'बुद्ध' के निर्माण में इस देवी का कितना हाथ था, यह हम उस कृतज्ञता और आदर से ही जान सकते हैं जो भगवान् अपनी इस चीरदायिका माता के प्रति सदा रखते थे। जैसा हम श्रभी देखेंगे, स्त्रियों को बुद्ध के शिष्यस्व का जा सीभाग्य मिला वह इसी देवी के श्राचार-गौरव के कारण।

६७ वर्ष की श्रवस्था में शुद्धोदन की मृत्यु हुई। उस समय

<sup>\*</sup> लुम्बिनी बन में जहां भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी के समीप यह एक कस्वा (निगम) था।

भगवान् बुद्ध वैशाली में थे। पित की मृत्यु के बाद प्रजापती ने मंसार छोड़ने की इच्छा प्रकट की। इसके लिए वह भगवान् बुद्ध से अनुमित लेने का अवसर खोज रही थी। सौभारवश यह अवसर भी मिला और भगवान् किपक्षवस्तु आये। शाक्य और कोलिय सित्रयों के बीच रोहिणी नदी के जल के उपर भगड़ा चल रहा था। उसीको शान्त करने के लिये भगवान् किपलवस्तु आए थे। भगड़ा शान्त हांने पर भगवान् ने 'कलहविवाद-सुत्त' का उपदेश दिया। द्वेषपूर्ण आचरणवाले (दोमचितानं) मनुत्यों को लच्य कर यह उपदेश दिया गया था। उसे सुनकर एक दम ४०० शाक्य घर छोड़ कर प्रवजित हो गए। उन सबकी स्त्रियों सहित प्रजापती भी प्रवज्या मौंगने आ गई; परन्तु भगवान् ने उन्हें प्रवजित होने की अनुमित नहीं दो और वैशाली चले आये। बाद में आनन्द की कुशलता से वैशाली मं प्रवज्या की शाज़ा मिली।

प्रवित्त होने के बाद ही प्रजापती गम्भीर साधना में लग गई। भगवान से अनेक बार हम उसे मार्ग पृछते देखते हैं। कोशाम्बीवामी कलह-भिय भिद्ध श्रावस्ती जा रहे हैं। गोतमी पृछती है, "मैं उनके साथ कैसे बरतूँ?" भगवान उसे सममाते हैं, "गोतमी !तू दोनों श्रोर की बात सुन। दोनों श्रोर की बात सुन । दोनों श्रोर की बात सुनकर जो भिच्च धर्मवादी हो उनकी दृष्टि तू पसन्द कर। भिच्चगी-संघ को भिच्च-संघ से जो कुछ अपेचा करना है वह सब धर्मवादी से ही करना चाहिए!" एक बार गोतमी भगवान के पास जाकर पृछती है, "अच्छा हो भन्त! भगवान संचेप से मुमे धर्म का उपदेश दें, जिससे भगवान सं सुनकर एकाकी, प्रमाद-रहित हो में श्रादमसंयम-पूर्वक विहार कहाँ।" भगवान उसे उपदेश देते हैं श्रीर गोतमी एकान्त-साधना में लग जाती है।

एक बार गोतमी ने श्रपने हाथ से एक नया धुस्से का जोड़ा बनाया श्रीर भगवान को समर्पित करते हुए कहा, "भन्ते ! यह श्रपना ही काता, श्रपना ही बुना, मेरा यह नया धुस्सा-बोड़ा भगवान को श्चिष्ण है। भगवान् इसे स्वीकार करें।" भगवान् ने उसे श्चपने लिये श्वस्वीकार करते हुए कहा, "गोतमी! इसे संघ को दे दे। संघ को देने से मैं भी पूजित हूँगा और संघ भी।" गोतमी निरास हुई। श्वामन्द ने फिर उसके लिये वकालत की, किन्तु शास्ता ने समसाया कि प्रजापती के ही अधिक कल्याण के लिये उन्होंने ऐसा किया है। ब्यक्तिगत दान की श्वपेका संघ को दिया हुआ दान हर हाजत में श्वच्छा है। संघ बुद्ध से भी बड़ा है। इसी प्रसङ्घ में उन्होंने 'दिक्षणा-विभंग-सुत्त, (मजिसम ३।४।१२) का उपदेश भी दिया।

भगवान् प्रजापती का बड़ा श्रादर करते थे श्रीर उसके श्रात वृद्ध शरीर की सुविधा का बहुत खयाज रखते थे। एक बार प्रजापती बीमार पड़ी। संघ के नियमानुसार भिन्न उसकी सेवा करने नहीं जा सकते थे। भगवान् इस श्रवस्था में स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हुए श्रौर उसे उपदेश से सान्त्वना दी। १२० वर्ष की श्रवस्था में महाप्रजापती गीतमी ने परिनिर्वाण प्राप्त किया।

गोतमी ने एक उदात्त भाव-पूर्ण गाथा हमारे बिये छोड़ी है,जिस में उसका सौमनस्य, साधनापुत अनाविब जीवन श्रीर सबसे श्रधिक बुद्ध के प्रति श्रपार कृतज्ञता श्रीर श्रद्धा-भाव स्वच्छ दर्पण की भाँति प्रति-विम्बित होते हैं। वह गाथा इस प्रकार है:

हे बुद्ध ! हे वीर ! हे सर्वोत्तम प्राणी ! तुम्हें नमस्कार ! जिसने मुभे और अन्य बहुत से प्राणियों को दुःख से उवारा। सब दुःखों के कारण का मुभे पता चल गया, उनके मृल कारण वासना का भी मूलोच्छेदन कर दिया गया !

श्राज मैं दुःख-निरोध-गामी श्रार्थ श्रष्टाङ्गिक मार्ग में विचरण करती हूँ।

माता, पुत्र, पिता, भाई, मातामहो मैं पूर्व जन्मों में अनेक बार बनती रही;

यथार्थ ज्ञान को न जानती हुई मैं लगातार संसार में

घूमती रही।

(फिर इस जन्म में), मैंने उन भगवान् बुद्ध के दर्शन किए, (मुक्ते अनुभव हुआ) यह मेरा अन्तिम शरीर है! मेरा आवा-गमन जीए हो गया, अब मुक्ते फिर जन्म लेना नहीं है! पुरुषार्थ में लीन, आत्म-संयमी, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, इन संघगत भिज्ञुओं को अवलोकन करो—यह बुद्धों की वन्दना है। अहो! बहुतों के कल्याए के लिये ही (महा-) माया ने गोतम को जना, जिसने न्याधि और मरए से अस्त प्राणियों के दु:ख-पुंज

को काट दिया !

### पटाचारा

'मिलिन्द-प्रश्न' में राजा मिलिन्द (प्रीक इतिहास के मिनांडर) ने भदन्त नागसेन से पृक्षा, ''भन्ते ! प्रवच्या लेने का उद्देश्य क्या है ?" भदन्त नागसेन ने उत्तर दिया, ''जो वेदनाएँ उत्पन्न हो खुको हैं उनकी सह कर शान्त कर देना श्रीर नई वेदनाओं को उत्पन्न न होने देना, यही प्रवच्या का उद्देश्य है।" पटाचारा के जीवन को, जो गहरी करुणा से भरा हुशा है, हम इन शब्दों की भूमिका के साथ ही स्मरण करेंगे।

पटाचारा आवस्ती के एक धनवान् संठ की पुत्री थी। श्रवस्था शास्त होने पर वह घर के एक नौकर के प्रेम में फँस गई। जब उसके माता-िपता उसे कुलीन वर को देने की चेष्टा कर रहे थे, यह श्रबोध लड़की उस नौकर के साथ भाग गई। दोनों एक छोटे-से नगले में जाकर रहने लगे। समय पाकर पटाचारा गर्भवती हुई। पित से श्रवुनय-विनय की-स्वामिन्! हम यहां श्रकेले रह रहे हैं। प्रसव-काल उपस्थित है। यदि श्राप श्राज्ञा दें तो में श्रपने माता-िपता के घर चली जाऊँ। पित ने बहाने बनाकर टालटमोल कर दी; परन्तु पटाचारा घबराई हुई थी। एक दिन पित को श्रवुपस्थित में पड़ौस वालों से यह कर कि मेरे स्वामी से कह देना कि वह तो पिता के घर चली गई, वह श्रपने कुलाधर को चल दी। जब पित ने उसे श्राकर न देला तो बड़ा दुःली हुआ। सोचने लगा, "हाय! मेर ही कारण इस कुल-कम्या की यह श्रनाथों को सी दुर्गति हुई।" उसे हुँदने के लिए उसी मार्ग से चल दिया। रास्ते में पटाचारा मिल गई। वहीं रास्ते में उसे

प्रसत्र हुआ। दोनों प्रसन्नता पूर्वक घर सौट आये।

दूसरी बार जब फिर पटाचारा गर्भवती हुई तो उसी प्रकार माता-पिता के घर चल दी। इस बार रास्ते में बड़े जोर की श्राँधी श्राई श्रीर भीर वर्षा होने लगी । पटाचारा ने पति से प्रसव के लिये कोई सरचित स्थान बनाने को कहा। जैसे ही वह स्थान बनाने के लिये एक भाड़ी से लकडी काट रहा था, बामी में-से निकलकर एक साँव ने उसे इस जिया । वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा श्रीर तस्काल मर गया । पटा-चारा किसी प्रकार शाँधी श्रीर वर्षा के बीच ही श्ररक्ति स्थान में पड़ी रही श्रीर उसी रात उसे प्रसत्र हुन्ना। श्रपने दोनों बच्चों को हृदय से लगाये वह प्रातः अपने पति को खोजने चल दी। जब उसे अपना पति मरा मिला तो वह फूट-फूटकर रोने लगी-- "हाय! मेरे ही कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई !" विलाप करती हुई वह दोनों बच्चों के साथ श्रपने पिता के घर चल दी। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसे पार करने की शक्ति कहाँ थी ? सोचा कि दोनों बच्चों को एक साथ लेकर तो पार करना मुश्किल है, श्रतः बड़े बच्चे को तो इस पार रख दिया श्रीर हाल के बच्चे को छानी से लगाकर वह दूसरे किनारे की चली। वहाँ पहुँच कर उसे कपड़े में लपेटकर एक माड़ी में रख दिया श्रीर फिर दूसरे बच्चे को तेने के लिये इस किनारे पर श्राई । जैसे-जैसे वह नदी को पार कर रही थी, उसकी आर्खे अपने छोटे बच्चे की श्रोर लगी हुई थीं। नदी के बीच में ग्राने पर उसने देखा कि एक बड़ा बाज उसे मांसपेशी समक कर उस पर मपट रहा है और उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तालियाँ पीटीं, चीतकार किया, किन्तु कुछ परिणाम नहीं हुआ। हीं, इधर रक्ले हुए बच्चे ने यह सोचा कि मेरी माँ मुक्ते बुला रही है। वह कर पानी में कूद पड़ा श्रीर वह गया। छोटे पुत्र को बाज मार गया, बढ़ा पुत्र पानी में डूबकर मर गया। पति भी गया दोनों बडचे भी ! विकाप करती हुई पटाचारा अपने पिता के घर की और चल दी। रारते में उसे एक भादभी मिला। पटाचारा ने पूछा. "त कहाँ का रहने: वाला है ?" आदमी ने उत्तर दिया, "माँ, मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ।" इस पर पटाचारा ने अपने माता-पिता का कुशल-समाचार उससे पूछा। उसने उत्तर दिया, "आज रात सेठ, उसकी पत्नी और पुत्र, तीनों घर की छत गिर जाने से मर गये और एक ही साथ चिता में जलाये जा रहे हैं। देख मैया! यह धूँवा उनका ही दिखाई दे रहा है।" ये शब्द सुनते ही पटाचारा पछाइ खाकर घरती पर गिर पही। फिर उसे अपने शरीर की चेतना नहीं रही। वह पागल हो गई और इघर-उघर विचित्त अवस्था में घूमने लगी। उसके मुँह से केवल यही शब्द सुने जाते थे "दोनों बेटे गये। पति भी रास्ते में मर गया। माता पिता और भाई एक हो चिता में जलाये जाते हैं।" अपने कपड़ों का भी उसे होश न था। वह नंगी ही इघर-उघर घूमती थी। यदि कोई उसे कपड़े दे भी देता तो उन्हें फेंक दंती थी। जन-समुदाय से अनेक प्रकार से अपमानित और बहिष्कृत होकर वह इघर-उघर घूमती थी।

शास्ता जेतवन में धर्मीपदेश कर रहे थे। पटाचारा भी घूमती हुई उधर श्रा निकली। श्राश्रमवासियों ने कहा, "यह पागल है, इसे इधर मत श्राने दो" (इमिस्सा उम्मित्तकाय इतो श्रागन्तुं मा देथा' ि। किन्तु भगवान् ने उन्हें रोकते हुए कहा, "इसे मत रोको, (मा तं वारियत्था' ति) मेरे पास श्राने दो।" जैसे ही वह भगवान् से थोड़ी तूर पर थी, भगवान् ने उससे कहा, "भगिनी! श्रपनी चेतना को प्राप्तकर (सितं पटिलभ भगिनी)"। बुद्धानुभाव से पद्माचारा को होश श्रागया श्रीर शरीर पर कुछ कपड़ा न होने के कारण उसे लड़जा की भावना भी हुई। एक श्रादमी ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जिसे उसने पहन बिया। पाँच वार उसने भगवान् की प्रदृष्टिणा की श्रोर फूट-फूटकर रोने लगी। फिर बोली "देव! मेरी रचा करो। सेरे एक प्रत्र को बाज खा गया, दूसरा जल में दूबकर मर गया। रास्ते में पति की मृत्यु हो गई। माता, पिता, भाई सब एक ही चिता में जलाभे गये। देव!मेरी रचा करो।" भगवान् ने श्राश्वासन दिया, "पटाचारे!

त् चिन्ता मत कर । तू ऐसे ही स्थक्ति के समीप श्रा गई है जो नेशे रहा करने में समर्थ है।" (पटाचारे, मा चिन्तिय तव श्रवस्त्रयो मिवतुं समरथस्तेव सन्तिकं श्रागतासि)। भगवान् श्रागे बोले, "पटाचारे! जिस प्रकार तू श्राज पुत्रादिकों के मरण के जिये श्राँस् बहा रही है, उमी प्रकार इस श्रनादि संसार में पुत्रादिकों के मरण के जिए बहाये हुए तेरे श्रांस् चार महासमुद्रों के जल से भी बहुत श्रिष्क हैं! पटाचारे! तेरे पुत्रादि तेरे शरण नहीं हो सकते। तू श्रपने शीज का शोधन कर, जिससे तू निर्वाणगामी मार्ग को प्राप्त करेगी। पुत्र रज्ञा नहीं कर सकते, श्रीर न पिता, न बन्धु जोग ही। जब मृत्यु पकड़ती है तो जाति वाले रचक नहीं हो सकते।" उपदेश सुनने के बाद पटाचारा का शोक कुक कम हुआ श्रीर उसने प्रत्रज्ञा की श्राज्ञा माँगी। भगवान् ने उसे भिज्ञिणयों के पास ले जाकर प्रत्रज्या दी।

निरन्तर धर्म का श्रवण और मनन करने से पटाचारा का दुःख दूर हो गया। वह उत्साह पूर्वक जीवन को उच्चतर भूमि में ले जाने के लिये प्रयत्नशील होने लगी। भिचुणियों में वह विनय की सब से बड़ी पंडिता मानी जाती थी। एक दिन घड़े में पानी भर कर वह पर धो रही थी। उसने देखा कि पहले डाला हुआ पानी कुछ दूर पर जाकर सूख गया, फिर दूसरी वार डाला हुआ उससे कुछ अधिक दूर जाकर सूख गया, तीसरी वार डाला हुआ उससे भी कुछ आप जाकर सूख गया। वस उसे समाधि का एक आलम्बन मिल गया। वह सोचने लगी—"पहली वार फैंके हुए पानी की तरह कुछ प्राणी अथम वयस में ही मर जाते हैं, तूसरी वार फैंके हुए पानी की तरह कुछ प्राणी अथम वयस में मरते हैं, तीसरी वार फैंके हुए पानी की तरह कुछ प्राणी अथम वयस में मरते हैं, तीसरी वार फैंके हुए पानी की तरह कुछ प्राणी अन्तम वयस में मरते हैं। सभी अनित्य हैं"। इस प्रकार पटाचारा सोच रही थी कि उसे भान हुआ कि समन्तचन्न (चारों और आँख वाले) बुद उसके सामने खड़े हुए कह रहे हैं, "पटाचारे! ठीक है, सभी प्राणी मरयधर्मा हैं।" बस पटाचारा को ज्ञान की प्राण्ति

हो गई। ग्रपनी ज्ञान-प्राप्ति का वर्णन करती हुई पटाचारा कहती है: हल से भूमि को जोतकर मनुष्य उसमें बीज बोते हैं, इस प्रकार अपने स्त्री-पुत्रादि का पालन करते हुए वे धन उपार्जन करते हैं। तो फिर क्यों न मैं साधिका निर्वाण को प्राप्त कर पाती ? मैं, जो कि शील से सम्पन्न हूँ, अपने शास्ता के शासन को करने वाली हैं. श्रप्रमादिनी हूँ, श्रचंचल श्रीर विनीत हूँ। एक दिन पैर धोने के बाद फैंके हुए पानी को ऊँचे स्थल से नीचे की श्रोर जाते हुए देख, मैंने श्रपने चित्त को, श्रेष्ठ जाति के घोड़े को सवारी में शिचित करने के समान, समाधि में लगाया। फिर में दीपक लेकर विहार के कोठे के अन्दर गई। वहाँ जाकर प्रकाश में चारपाई पर बैठ गई श्रौर दीप-शिखा पर ध्यान करने लगी। फिर सुई लेकर दीपक की बत्ती को जैसे ही नीची करने के लिये तेल में डुबोने लगी कि दीपक बुक्त गया। दीपक का बुमना (निर्वाण प्राप्त करना) था कि उसके साथ ही मेरी तृष्णा की लौ भी सदा के लिये बुक्त गई।

मेरे चित्त का निर्वाण हो गया !

#### : 88 :

### अम्बपाली

श्रम्बपाली को बौद्ध साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जो पौराणिक साहित्य में पिंगला गणिका को या ईसाई धर्म-साधना में मेरी मेग्डि-लिन को। सुना है, पिंगला हरि-नाम को स्मरण कर पाप-मुक्त हुई थी श्रीर मेग्डिलिन प्रमु यीशु के वस्त्र के ख़ोर को स्पर्श कर। श्रम्बपाली ने भगवान तथागत को श्रपने हाथ से भोजन परोस कर पवित्रता के दर्शन किये थे। हाँ, श्रपनी हन दोनों बहनों से श्रम्बपाली कुछ श्रधिक स्पष्ट जीवन-स्मृति हमारे लिये छोड़ गई है।

जिनके माता-पिता होते हैं, उनके माता-पिताश्रों का; जिनके बड़े कुल होते हैं उनके बड़े कुलों का, जीवन चिरत-लेखक रसपूर्वक वर्णन करते हैं; पर जिनके न माता-पिता हों, न बड़े कुल हों, उनके लिये तो क्या कहा जाय ? कहा गया है कि श्रम्खपाली वैशाली के राजोद्यान में श्राम के पेड के नीचे पैदा हुई थी, या यों कहिए कि वहाँ पड़ी हुई मिली थी। माली ने करुणापूर्वक सद्यःजात शिशु को उठा लिया श्रीर अपने घर वैशाली ले श्राया। श्राम (श्रम्ब) के पेड़ की मूल (पालि) में पाई जाने के कारण लड़की का नाम 'श्रम्बपाली' रख दिया गया। वह जैसे-जैसे बढ़ती गई, उसकी सौन्दर्य-ज्योति श्रविकाधिक प्रकाशित होती गई, यहां तक कि श्रवस्था प्राप्त होते-होते वह वैशाली प्रदेश की सबसे श्रीवक सुन्दर खी (जनपद-कल्याणी) ही मानी जाने लगी। श्रनाथ लड़की श्रपनी सौन्दर्य-सम्पत्ति से श्रपने लिये एक प्रभाव पैदा करने लगी। बड़े-बड़े लिच्छवि सरदारों ने (वैशाली खिच्छवियों का

गणतन्त्र था) उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रक्खा। श्रापस में प्रित-स्पर्धा भी होने लगी, यहाँ तक कि लड़ने की नौबत श्रागई। बिच्छ्रिव इत्रिय बड़े श्रिभमानी थे। फिर प्रणय श्रीर युद्ध ! पर श्रन्तिम समय सुबुद्धि श्रागई। उस समय भारतीय राजनीति-मण्डल में गण्डतंत्र-शासन-प्रणाली का बोलबाला था। पंचायत की गई। प्रेमी राजकुमारों का मामला था श्रीर फिर मगड़े को निबटाना था। यह तय किया गया कि श्रम्बपाली श्रपने सभी चाहने वाले राजकुमारों की सामान्य पत्नी बन कर रहे। 'सब्बेसं होतु' श्रथात सबकी होकर रहे। श्रभजात वर्ग के लोगों मे उस समय भी श्रष्टाचार था ही। स्वयं राजा बिन्बिसार श्रम्बपाली के संरक्षकों में से एक था।

बड़ी ऋद, स्फीत, समृद्धिशाकी थी वैशाकी नगरी ! लिच्छ्वियों का गणतन्त्र उसमें अपनी पूरी सफलता और शक्ति देखता था। जहाँ-तहाँ मनुष्यों से श्राकीर्ण सड़कें, धन-धान्य से पूरित घर, देवताओं की-सी लिच्छ्वियों की परिषदें ! नगर की सजावट और निर्माण सभी एक सुन्दर और व्यवस्थित भवन-निर्माण-कला के आधार पर हुए थे। ७००० प्रासाद, ७००० कूटागार, ७००० उपवन और ७००० ही पुष्करिणियाँ उस नगर में थीं। पर सबसे बड़ी सुन्दरता उस नगर की थी श्रम्बपाली ! श्रम्बपाली परम रूपवती, नृत्य, गीत और वाद्य में अत्यन्त निपुण थी। कहा गया है कि उससे वैशाली नगरी और भी श्रिक प्रसन्न और सुशोभित दिखाई पड़ती थी।

श्रपने जीवन के श्रन्तिम दिनों में भगवान् बुद्ध पर्यटन करते हुए वैशाली के समीप श्रा निकले। उनके साथ उनके शिष्य श्रानन्द श्रीर कुछ श्रन्य भिन्न भी थे। येसे वैशाली में भगवान् के ठहरने का स्थान महावन का कूटाराम भी था; किन्तु इस बार तथागत ने श्रम्बपाली के उस श्राम्रवन में ही रात बिताई, जो उसने श्रपने घूमने के लिये बनवाया था। श्रम्बपाली ने सुना—भगवान् वैशाली में श्राये हैं श्रीर मेरे ही श्राम्रवन में विचर रहे हैं। सवारी सलाकर भगवान् के दर्शनों के लिये चल पड़ी। जितनी दूर सवारी से जा सकती थी, गई। फिर उत्तर पड़ी और पैदल ही जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई। भगवान् का अभिवादन कर एक और नीचे बैठ गई। भगवान् ने उसे उपदेश दिया। उपदेश सुनने के बाद अम्बपाली ने प्रार्थना की, "भन्ते! भिचु-संघ के साथ भगवान् मेरा कल का भोजन स्वीकार करें।" समदर्शी मुनि ने मौन से स्वीकार किया।

भगवान् के दर्शन कर लौटती हुई अम्बपाली के हर्ष की सीमा नहीं थी। उसने सम्यक् सम्बुद्ध को निमन्त्रित किया था! वह उन्हें अपने हाथ से परीस कर भोजन से तृप्त करेगी। इस सौभाग्य को समम्मने वाली गणिका के अन्दर पवित्रता के संस्कार हैं, इसमें सन्देह नहीं। रास्ते में उसे लिच्छ्वि-कुमार अपने रथों पर मवार होकर आते हुए मिले। वे भी भगवान् बुद्ध के आगमन को सुनकर उनके स्वागतार्थ जा रहे थे। पर आज उन्हें अम्बपाली क्या सममे ? वह लिच्छ्वियों के रथों के पुरों से पुरा, चक्कों से चक्का, जुए से जुआ टकरा कर जा रही थी।

"श्ररी श्रम्बपाली ! क्यों तू लिच्छ्वियों के धुरों से धुरा टकरा कर चलती है ?"

"श्रार्यपुत्री ! क्योंकि मैंने भगवान् बुद्ध को भित्तु-संघ के साथ कल के भोजन के लिये निमन्त्रित किया है।"

"तो श्रम्बपाली ! हम तुभे सो हजार कार्षापण देंगे। तू भगवान् को हमें भोजन से तृप्त करने दे।"

"त्रार्यपुत्रो! यदि सारा वैशाली-जनपद भी दे दो तो भी इस मोजन को न दूँगी।"

बिच्छ्वि-कुमार निराश होकर आगे बढ़े। भगवान् के चरणों में जाकर अभिवादन किया और प्रार्थना की, "भन्ते! भिचु-संघ के साथ भगवान् हमारा कल का भोजन स्वीकार करें।" भगवान् का उत्तर था, "लिच्छ्वियो! कब तो मैंने अम्बपाली गणिका का भोजन स्वीकार कर बिया है।"

मध्याद्ध के समय भगवान् भिषु-संघ सिंहत अम्बराजी के घर पहुँच गए। गिएका ने अपने हाथ से भगवान् और भिषु-संघ को भोजन परोसा। भोजनोपरान्त, एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गई। उपदेश के अनन्तर अम्बराजी बोली, "भन्ते! मैं इस उपवन को बुद्ध-प्रमुख भिष्ठ-संघ को देती हूँ।" भगवान् ने मौन भाव से स्वीकार किया। भगवान् आसन से उठकर चल दिए।

बस इतने से प्रकरण का अम्बपाली के उत्पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उसे अपनी वास्तिविक कुरूपता का पता चला। अभी तक वह काम-प्रीति में ही अनुरक्त और प्रसन्न थो। अब उसके सामने जीवन का एक नया मार्ग खुल गया। अपने पुत्र विमल कौण्डन्य (जिस वेरया-पुत्र को तथागत का शिष्यस्व—अई त कोटि का शिष्यस्व— मिल खुका था) के उपदेश से एक दिन केश कटवा कर अम्बपाली भिन्नणी हो गई। उसने समाधि की उच्चतम अवस्था का स्पर्श किया और पूर्णता-प्राप्त भिन्निणयों में से त्रह एक हुई। अपने निरन्तर जर्जरित होते हुए शरीर में बुद्ध-वचनों की सत्यता को प्रतिफलित होते देख अम्बपाली हमारे लिये कुछ उद्गार छोड़ गई है, जो अनित्यता की भावना से भरे हुए हैं। वह कहती है:

काले, भौरे के रंग के समान, जिनके ऋष भाग घुँघराले हैं, ऐसे एक समय मेरे बाल थे।

वही ऋाज जरावस्था में जीर्ण सन के समान हैं, सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते।

पुष्पाभरणों से गुँथा हुन्ना मेरा केशपाश कभी हजारा चमेली के पुष्प की सी गन्ध वहन करता था।

उसी में से आज जरावस्था में खरहे के रोश्रों की-सी दुर्गन्ध आती है—सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते।

कंघी और चिमटियों से सजा हुआ मेरा सुविन्यस्त केश-

पाश कभी सुन्दर रोपे हुये सघन उपवन के सदश शोभा पाता था।

वही त्राज जराग्रस्त होकर जहाँ-तहाँ से बाल टूटने के कारण विरल हो गया है—सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिध्या नहीं होते।

सोने के गहनों से सुसब्जित, महकती हुई सुगन्धियों से सुशो-भित, चोटियों से गुँथा हुआ कभी मेरा सिर रहा करताथा। वही आज जरावस्था में भग्न और नीचे लटका हुआ है—सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। चित्रकार के हाथ से कुशलतापूर्वक अङ्कित की हुई जैसे मेरी हो भौंहें थीं।

वहीं श्राज जरा के कारण भुरियाँ पड़ कर नीचे लटकी हुई हैं—सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। गहरे नीले रंग की दो उज्ज्वल, सुन्दर, मिण्यों के समान मेरे दो विस्तृत नेत्र थे।

वही श्राज बुढ़ापे से श्रिभहत हुए भद्दे श्रीर श्राभाहीन हैं— सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते! उठते हुए यौवन की सुन्दर शिखर के समान वह मेरी कोमल, सुदीर्घ नासिका थी।

कामल, सुदाय नासिका था। वही त्राज जरावस्था में दबकर पिचकी हुई है—सत्यवादी

(तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। पूरी कारीगरी के साथ बनाए हुए, सुगठित कंक्या के समान,

पूरा कारागरा के साथ बनाए हुए, सुगठित केंक्सा के समान कभी मेरे कानों के सिरे थे।

वही त्राज जरावस्था में भुर्री पड़कर नीचे लटके हुए हैं— सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। कदली-पुष्प की कली के समान रंगवाले कभी मेरे सुन्दर दाँत थे। वही आज जरावस्था में खंडित होकर जौ के समान पीले रंग वाले हैं—सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते।

वनचारिणी कोकिला की मधुर कूक के समान एक समय मेरी प्यारी मीठी बोली थी।

वही आज जरा के कारण स्विति और भर्राई हुई है— सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। अच्छी प्रकार खराद पर रक्खे हुए, चिकने शंख के समान, एक समय मेरी सुन्दर प्रीवा थी।

वही त्राज जरावस्था में टूटकर नीचे लटकी हुई है—सत्य-वादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते।

सुगोल गदा के समान एक समय मेरी दोनों सुन्दर बांहें थीं। वही आज जरावस्था में पाडर वृत्त की दुर्वल शाखाओं के समान हैं—सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिण्या नहीं होते।

सुन्दर मुँदरी ऋौर स्वर्णालङ्कारों से विभूषित कभी मेरे हाथ रहते थे।

वही आज जरा के कारण गाँठ-गठीले हैं—सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते।

स्थूल, सुगोल, उन्नत, कभी मेरे स्तन सुशोभित होते थे। वही श्राज जरावस्था में पानी से रीती लटकी हुई चमड़े की थैली के सदृश हैं—सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिंध्या नहीं होते।

सुन्दर, विशुद्ध, स्वर्ण-फलक के समान कभी मेरा शरीर चमकता था।

वही श्राज जरावस्था में भुर्रियों से भरा हुश्रा है—सत्य-बादी (तथागत) के वचन कभी मिध्या नहीं होते। हाथी की सूँड़ के समान कभी मेरे सुन्दर उरु-प्रदेश थे। वही श्राज पोले बाँस की नली के समान हो गये हैं—सत्य-वादी (तथागत) के वचन कभी मिण्या नहीं होते। सुन्दर नूपुर श्रीर स्वर्णालङ्कारों से सजी हुई कभी मेरी जंघाएँ रहती थीं।

वही आज जरावस्था में तिल के सूखे डठल के समान हो गई हैं – सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते।

सुन्दर, सुकोमल रुई के फाहे के समान कभी मेरे दोनों पैरथे। वही आज जरावस्था में भुरियाँ पड़कर सूखे (काठ) से हो गये हैं—सत्यवादी (तथागत) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते।

एक समय यह शरीर ऐसा था। इस समय वह जर्जर ऋौर बहुत दु:खों का घर है।

जीर्ण घर जैसे बिना लिपाई-पुताई के गिर जाता है, उसी प्रकार यह जरा का घर (शरीर) बिना थोड़ी सी रखवाली किये गिर जायगा—सत्यवादी (तथागत) के बचन कभी मिथ्या नहीं होते।

#### : १२ :

### खुज्जुत्तरा

खुज्जुत्तरा एक दासी थी। कौशाम्बी-नरेश उदयन की रानी श्यामावती (सामावती) की सेवा में वह नियुक्त थी। उसका वास्तविक नाम था उत्तरा; किन्तु शरीर से कुबड़ी होने के कारण वह 'खुज्जुत्तरा' (कुब्जा उत्तरा) पुकारी जाती थी। खुज्जुत्तरा का काम यह था कि वह प्रतिदिन रानी के लिये आठ कार्षापण के मूख्य के फूल बाजार से जाती थी। उसमें से वह प्रतिदिन चार कार्षापण बचाकर मिर्फ चार के ही फूल लाकर देती थी। इस तरह वह चोरी करती थी।

एक दिन धाठ कार्षायण लेकर वह बाजार में फूल लेने गई। रास्ते में उसने देखा कि एक चीयाकाय, किन्तु अद्भुत तेज से वेष्टित, काषाय वस्त्रधारी अमया, शान्त बेटी हुई परिषद् की धर्मोपदेश कर रहा है। खुज्जुत्तरा भी कुत्हलवश खड़ी हो गई और सुनने खगी। अमया उदान्त स्वर में कह रहा था, "गृहपतियो! क्या है सम्यक् हिंदि ? गृहपतियो! जिस समय मनुष्य दुराचरण को पहचान लेता है, उसके मूल कारण को पहचान लेता है, इसी मकार जब वह सदाचरण को पहचान लेता है, उस समय उसकी हिंह सम्यक् कहलाती है।" संन्यासी मानो वचन ही नहीं बोख रहा था, वह आत्म-पर्यवेषण के लिये अपने श्रोताओं को प्रेरित ही कर रहा था। खुज्जुत्तरा भी श्रभिभूत हुए बिना नहीं रही। सोचते-विचारते धाने बढ़ी।

<sup>\*</sup> काद्दापण, उस समय का एक सि<del>र</del>का ।

उस दिन खुज्जुत्तरा की उँगलियों ने फूलों के दूकानदार की पूरे आठ कार्षापण ही दिए। देर से फूल लेकर प्रसन्नचित्त हो स्वामिनी के पास आई। श्रव तो प्रतिदिन खुज्जुत्तरा श्राठ कार्षापण के ही फूल लाती। जब कभी उसे भ्रवसर मिलता, श्रपने शास्ता के उपदेशों को सुनने के जिये भी श्रवश्य जाती । धर्म-श्रद्धा धीरे-धीरे बढ़ने जगी, साथ ही विचारात्मक शक्ति श्रीर श्राचार के गौरव की भावना भी । जब कुछ दिन श्रधिक फूज बाते बीत गए तो श्यामावती से एक दिन बिना पूछे न रहा गया, "उत्तरा ! तू पहले भी श्राठ कार्घापरा के फूल जाती थी श्रीर श्रव भी श्राट कार्पापण के ही जाती है । पर पहले से श्रव बहुत श्रधिक फूल श्रा रहे हैं। इसका कारण क्या है ? सच-सच बता।" उत्तरा ने न केवल सब बात ठीक-ठीक बता दी, श्रिपित श्रपने पूर्व भ्रपराध को स्वीकार करते हुए उसके लिये चमा भी माँगी । रानी को बढ़ा श्रारचर्य हुत्रा । उसकी दासी के ग्रन्दर इतना श्राचार-गौरव ! एक अमण के वचनों का उसके जीवन पर इतना प्रभाव ! रानी ने कहा. "खुज्जुत्तरा ! जो तूने श्रपने शास्ता के मुख से धर्म सुना है, उसे मुक्त भी सुना।" खुज्जुत्तरा ने रानी के समत्त उस धर्म को दुहराया । श्रन्य सब दासियों ने भी सुना। रानी ने इसके सिये खुज्जुत्तरा का बड़ा उपकार माना । उसने उसे श्रपनी माता के स्थान पर बिठाया । उसके वचनों श्रीर ब्यक्तित्व में उसका गहरा विश्वास हो गया। श्रव खुञ्जुत्तरा राज-माता हो गई । प्रतिदिन वह भगवान् बुद्ध के उपदेश को सुनने जाती श्रीर उसे रानी श्रीर उसकी सेविकाश्रों के सामने दुइराती । स्यामावती की श्रद्धा भी भगवान् बुद्ध में बढ़ने लगी। उसने अपने महत्व की दीवार में एक छेद करवा बिया, जिसमें होकर वह भगवान् बुद्ध के दर्शन करती जब वे उधर से गुजरते । इस सब का श्रेय वह खुज्जुत्तरा को ही देती । घीरे-घीरे खुज्जुत्तरा ने भी उपदेश सुनते-सुनते श्रधिकांश बुद्ध वचनों को कंठस्थ कर जिया, पर वह पूरे रास्ते तक नहीं जा सकी। खुज्जुतरा भिष्ठकी नहीं हुई। घर का कामका ज

करने रहते ही श्रमिका खुज्जुत्तरा ने बुद्ध-शासन का पूरा किया।

खुज्जुत्तरा को धर्म पुस्तको या चैत्यों से नहीं मिजा था। वह प्रत्यन्त जीवन से मिला था श्रीर सीधे जीवन में ही गया था। जिस चरा उसे धर्म का साजास्कार हुआ, उसी चण उसका आचरण भी शुरू हुआ। उसका ज्ञान न केवल 'जानना' था, किन्तु जीवन में उसका साज्ञात्कार भी कर जिया गया था । खुज्जुत्तरा ज्ञान का जीवन में दर्शन करने-वाली प्रथम कोटि की साधिका थी। उस सर्वथा निम्न श्रेगी-वाली. समाज के उपेन्नित वर्ग की प्रतिनिधि-स्वरूपा, खुउजुत्तरा का भाग्य उस दिन विश्व इतिहास में चमक उठा जब उसे, उसकी मात्र सदाचार-वृत्ति के जिये श्रमर बनाते हुए, लोक-गुरु ने एक दिन श्रपनी शिष्य-शिष्यात्रों की भरी सभा में, जिसमें अनेक ज्ञान-सम्पन्न साधक और साधिकाएँ उपस्थित थे, श्रपने स्वर को ऊँचा करते हुए घोषित किया, ''भिज्तश्रो ! मेरी बहुश्रता उपासिका शिष्याश्रों मे यह खुज्जुत्तरा ही सर्वश्रेष्ठ है।" गहन-से-गहन दार्शनिक या वैज्ञानिक चिन्तन करना सरल है, किन्तु जीविका को सुधारना कठिन है। समाज में जिसकी जैसी स्थिति है, वैसी ही उसकी चोरी भी है। ब्यापक चोरी अनेक प्रचल्ल रूपों में हमारे सामने श्राती है। बिना सुदम प्रत्यवेच्या श्रीर कठिन प्रयत्नों के उसके मोहक जालों से बचना सम्भव नहीं। खुज्जुत्तरा की श्रोर श्राज हमारी श्रद्धा इसीलिये सबसे श्रधिक जाती है कि उसका धर्म का श्रभ्यास बहुत ठीक जगह से श्रारम्भ हुआ । बुद्ध-शासन की विश्व-जीवन को मूख देन भी यही है। लोक-जीवन पर श्रमण गोतम के इसी दीर्घ शासन को देखकर खोगों ने कहा-"यह भगवान देव श्रीर मनुष्यों के शास्ता हैं, मनुष्यों को 'यमी बनाने में श्रद्धितीय सारथी-स्वरूप हैं।"

# वीर सेवा मन्दिर

| प्रस्तक       | ालेय -           |
|---------------|------------------|
| 2 5 9         | (व्ह्रि) उपाद्या |
| काल नं०       | <u> </u>         |
| लेखक उपाध्याय |                  |
| शीर्षक अह सीर | ने दि साध्यक     |
| खण्ड क्रम स   | र्नेस्या         |